## काव्यमाला ४९.

132



# श्रीधनंजयविरचितं

# द्विसंधानम्।

बद्रीनाथविरचितया टीकया समेतम् ।

मूल्यं साधीं रूप्यकः।



# 



#### THE

# DVISANDHÂNA

OF

#### DHANANJAYA

WITH THE COMMENTARY OF BADARÎNÂTH.

#### EDITED BY

### PANDIT SHVADATTA

Head Pandit and Superintendent, Sanskrit Department,
Oriental College, Lahore,

ANT

KÂS'ÎNÂTH PÂNDURANG PARAB.

#### PRINTED AND PUBLISHED

<del>---></del>0<----

BX

TUKÂRÂM JÂVAJÎ,

Proprietor of Javaji Dadaji's "Nirnaya-sagar" Press.

BOMBAY.

1895.

Price 11 Rupee.

(Registered according to act XXV of 1867.)

[ All rights reserved by the publisher.]

#### काव्यमाला ४९.

## श्रीधनंजयविरचितं

# द्विसंधानम्।

बदरीनाथविरचितया टीकया समेतम्



जयपुरमहाराजाश्रितमहामहोपाध्यायपण्डितदुर्गाप्रसाददारक-केदारनाथकृपाङ्गीकृतशोधनकर्मणा शिवदत्तशर्मणा, मुम्बापुरवासिपरबोपाद्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथ-शर्मणा च संशोधितम् ।

#### तच

मुम्बय्यां निर्णयसागराख्ययन्त्रालये तद्धिपतिना मुद्राक्षरैरङ्कयित्वा प्राकाश्यं नीतम् ।

१८९५

(अस्य प्रन्थस्य पुनर्भुद्रणादिविषये सर्वथा निर्णयसागरमुद्रायन्त्रालयाधिपते-रेवाधिकारः ।)

मृल्यं साधीं रूप्यकः।

## द्विसंधानमहाकाव्यस्य भूमिका।

अयं द्विसंधानमहाकाव्यस्य राघवपाण्डवीयापरनामकस्य कर्ता धनंजयमहा-कविः कदा कतमं भृमिमण्डलं मण्डयामासेति न निश्चितम्.

परंतु ८८४ खिस्ताब्द्पर्यन्तं कर्मीरान्पालियतुरवन्तिवर्मणः समकालीनयोध्व-न्यालोकिनिर्मायकानन्द्वर्धन-हरचरितमहाकाव्यरचित्ररत्नाकरयोः स्तावकस्य, ९५९ ख्रिस्ताब्दर्यचतयदास्तिलकचम्पूनिर्मात्जैनसोमदेवेन स्तुतस्य, वालरामा-यणायनेकनाटकादिनिर्मात्रराज्ञेख्रस्य नाम्ना जल्हणादिसंग्रहीतस्किमुकाव-ल्यादिपु लिखितेषु प्राचीनकविवर्णनाक्षोकेषु (सूक्तिमुक्तावलि-सुमापितहारावल्योः)

'द्विसंधाने निपुणतां स तां चके धनंजयः । यया जातं फलं तस्य सतां चके धनं जयः ॥'

इत्युपरुम्यमानत्वेन 'राजशेखरकतेः प्राचीनो धनंजयकविरासीत्' इति, प्रकृतकाव्ये जनसमयमात्रप्रसिद्धकयानां निबद्धत्वात् 'जनः सः' इति च प्रतीयते.

> 'प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणम् । द्विसंधानकवेः कान्यं रत्नत्रयमकण्टकम् ॥ कवेर्धनंजयस्येयं सत्कवीनां शिरोमणेः । प्रमाणं नाममारहेति श्लोकानां च शतद्वयम् ॥'

इति धनंजयनिषण्डुरूपनाममालाया दर्शनेन अकलङ्कप्रमाण-पूज्यपादलक्षण-नाममाला अप्यनेन धनंजयेन निर्मिता इति प्रतीयते. अकलङ्क पूज्यपादयोर्घन्थकर्तृत्वे तु धनंजयेन द्विसंघानकाव्यं नाममाला चेति प्रन्यद्वयं निर्मितमिति ज्ञेयम्.

सभङ्गाभङ्गश्लेषप्रधानतया कथाद्वयवर्णकस्य तस्य चास्य महाकाव्यस्य टीकापि वि-नयचन्द्रान्तेवासिनेभिचन्द्रेण महती कृतासीत्. तस्याश्चातीव विस्तृतत्वात्ततः सार-मुद्धृत्य श्रीवद्रीनाथेनेव सकलसुमनोभूपितेन दाधीचजयपुरतंस्कृतपाठशालाध्यापकाविद्र-द्वरवद्रीनाथेनेयं सुधारूपा प्रकाशिता. इमे च १८९५ खिस्ताब्दे इदं जगदसारं मत्वा परलोकं प्रस्थितवन्तः

तस्य चास्य सटीकस्य महाकाव्यस्य शोधने यदावयोः स्खलनं स्यात्तत्परमद्यार्द्रमनस्कैः शोधनीयं क्षन्तव्यं च. यतः—

> गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः । इसन्ति दुर्जनास्तत्र समाद्धति सजनाः ॥

इति विज्ञापयतः

पण्डितशिवदत्त-काशीनाथौ.

(शिर्मिशास्त्र) मार्गित्य नात् के मार्गि महेंदुपत हैं (शिर्मिशास्त्र) मार्गियाद नी शिलात दो से हन एगरेंगे हैं की प्रस्ती नात्र मियाद नी अशिलात दो से हन एगरेंगे के का राज्य दाता है स. २०७० ग्री रिष् हें मुख्य मिने के व्यास्त्रापा माना शिवाल्यात के साम्राज्य मियाद के स्वास्त्रा में

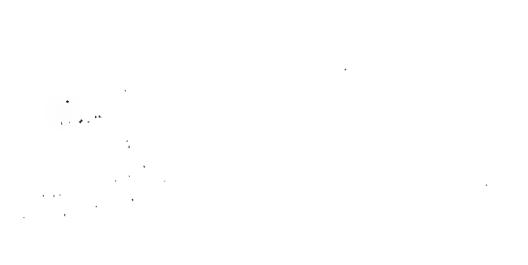

# काव्यमाला।



श्रीवद्रीनाथकृतया टीक्या समेतम् ।

प्रथमः सर्गः ।

कीर्त्या निर्मेळयन्दिशो दशरथश्चाची समृद्धोद्भवः संप्रामप्रकटीकृतार्जुनयशाः शत्रुप्तवीरादतः । वलाजाम्बवता प्रशंसितमहाः प्रौढाङ्गदोद्धासितः

श्रीमात्रीलर्शाचः शिवं दिशतु वो रामोऽथ कृष्णोऽथ वा ॥ आसीदसीमगुणभूमिरभूमिरहःसङ्ख्य कृष्णचरणाम्बुजचब्बरीकः ।

दाधीचजातिगतकौत्सकुले प्रसूतः साहेबराम इति नाम दधहिजाग्यः ॥

अनन्तपादार्चनलब्धसिद्धिरनन्तवाणीपरिनिष्टबुद्धिः । अनन्तविद्वत्कुलशैलसानुरनन्तरामोऽभवदस्य सूनुः ॥ तस्य कृष्णैकभक्तोऽभृच्छोटीलालाभिधः सुतः ।

सदासुखमनीरामकनीयान्पुण्यभाजनम् ॥

काव्याध्यापनलब्धशृद्धयशसा रामाभिधाज्ज्यायसा कुद्दालेत्युपनामकेन बदरीनाथेन तत्मनुना ।

प्राक्टीकामुपलभ्य चैव सुगमा बोधाय विद्यार्थिनां टीकेयं क्रियते धनंजयकृते काव्ये द्विसंधानके ॥

तत्र श्रीमाँच्छ्रेषोक्तिचतुरो धनंजयनामा महाकविः प्रारिप्सितस्य राघवपाण्डवीयकथा-नक्रयोः कुत्रचिजतुकाष्टन्यायेन कुत्रचिदेकन्दन्तगतफलद्वयन्यायेन सभङ्गाभङ्गश्लेषप्राधा-न्येन प्रतिपादकस्य द्विसंधाननामकमहाकाव्यस्य निर्विन्नपरिसमाप्तिप्रचारादिफलकं शि-ष्टाचारप्राप्तं तीर्थकृदाशीरूपं मङ्गलमाचरति—

श्रियं जगद्वोधविधौ विहायसि व्यदीपि नक्षत्रमिवैकमुद्गतम् । स यस्य वस्तीर्थरथस्य सुवतः प्रवर्तको नेमिरनश्वरीं क्रियात् ॥ १ ॥ श्रियमिति ॥ यस्य बोधविधौ कैवल्यज्ञानानुष्ठाने, विहायसि गगने, उद्गतमेकं न-क्षत्रमिव, जगद् व्यदीपि भाति स्म । स तीर्थमागम एव रथः, तस्य नेमिश्रक्रधारा सन्, प्रवर्तकः सुव्रतो नाम विशस्तीर्थकरः, अनश्वरी नित्यां मोक्षोपलक्षितां श्रियं वो युष्माकं क्रियात् विधेयात् ॥ भारतपक्षे—नेमिः शिवानन्दनो द्वाविशस्तीर्थकृद्धिशेष्यः । तस्य, शोभनानि निरतिचाराणि व्रतानि यस्येत्यर्थकं सुव्रत इति विशेषणम् । बोधविधौ बोध्यन्द्र इति विशेषः । अस्मिन्कान्ये श्लेष एव मुख्योऽलंकारः । तथापि तन्मूलकानि अलंकारान्तराणि तत्र तत्र श्लेयानि । तत्रात्रोपमारूपकयोः संकरालंकारः । सर्गेऽस्मिन्वंशस्यं नाम च्छन्दः—'जतौ तु वंशस्यमुदीरितं जरौ' इति लक्षणात् ॥

सतीं श्रुतस्कन्धवने विहारिणीमनेकशाखागहने सरस्वतीम् । गुरुप्रवाहेण जडानुकम्पिना स्तुवेऽभिनन्द्ये वनदेवतामिव ॥ २ ॥

सतीमिति ॥ सतीं पूर्वापरप्रमाणवाधारहिताम्, अनेकशाखाभिः प्राभृतिकादिप्र-न्थिवशेषेग्रहेने, जडान्हेयोपादेयिववेकिविकलाननुकम्पतीत्येवंशिलेन गुरूणां प्रवाहेण, अभि समन्तान्नन्दनीये, श्रुतस्कन्धो प्रन्थिवशेषः स एव वनं तिस्मन्विहरणशीलाम्, सरस्वतीं वनदेवतामिव स्तुवे । कीदशीं वनदेवताम् । सतीं साङ्गोपाङ्गसंपूर्णलक्षणाम्, डलयोरेक्या-जलानुकम्पिना गरिष्ठप्रवाहेण, अभिनन्दोऽभिवर्धनीये, अनेकाभिर्वश्वशाखाभिनिविडे, श्रुताः विख्याताः स्कन्धाः प्रकाण्डा यत्र तत्र वने विहरणशीलाम् । उपमालंकारः ॥

चिरंतने वस्तुनि गच्छति स्पृहां विभाव्यमानोऽभिनवेनविप्रियः। रसान्तरैश्चित्तहरैर्जनोऽन्यसि प्रयोगरम्येरुपदंशकैरिव ॥ ३ ॥

चिरंतन इति ॥ नवप्रियः नृतनाभिलाषुकः, अभिनवेर्नवनिः, चित्तहरेश्वेतोरज्ञकैः प्रयोगरम्यैः शब्दरचनाविशेषरमणीयैः रसान्तरेः। 'श्वङ्गारहास्पकरणराद्वीरभयानकाः। बीभित्साद्धुतशान्ताश्च नव नाट्ये रसाः स्पृताः ॥' इत्युक्तेषु रसेषु एकेकस्य निवृत्तावुत्तरोभ्तारं समुत्पक्तः। विभाव्यमान आह्राद्यमानो जनो लोकः, चिरंतने पुरातने वस्तुनि प्रदर्थे स्पृहां वाञ्छां गच्छति प्राप्नोति। कैः किस्मित्रिव। प्रयोगरम्येः प्रकारविशेषोत्क-र्षमनोहरैः, अभिनवैर्नृतनैः, चित्तहरैर्मनोहारिभिः, रसान्तरैर्मधुराम्ललवणकटुकपायति क्तानां सांकर्येण विलक्षणरसतामापकैरपदंशकैर्व्यञ्जनैः, अन्यसि भक्त इव ॥

स जातिमार्गो रचना च साकृतिस्तदेव सृत्रं सकलं पुरातनम् । विवर्तिता केवलमक्षरैः कृतिने कञ्चकश्रीरिव वर्ण्यमुच्छति ॥ ४ ॥

स इति ॥ यद्यपि स एव बहुत्रोपलब्ध एव जातिमार्गो जगत्यादिच्छन्दःपद्धतिः, चकारोऽवधारणार्थः, सेव रचना पदन्यासः, सेव आकृतिर्गद्यपद्यबन्धादिलक्षणः संस्थानिविशेषः, तदेव पुरातनं पूर्वाचार्यप्रणीतं सकलं समस्तं सूत्रं सूत्र्यन्ते रच्यन्ते गुम्पयन्ते कथारूपतया अर्था येन तत्पुरुषाश्रितचरित्रम्। अस्तीति शेषः। तथापि केवलमक्षरैवेणैंः कृत्वा विवर्तिता परावृत्ता सती कृतिः काव्यं किं वर्ण्यं श्लाध्यतां न ऋच्छति गच्छति। अपि तु गच्छत्येवेति काकुः। केव। कश्चकश्रीरिव। यथा कश्चकश्रीः, अक्षं द्रव्यं रान्ति

यहानित तेऽक्षराः सूचीजीविकाः शिम्पकास्तैः कर्त्तभिः, केवलं परं, विवर्तिता सती किं श्लाध्यतां न याति । यद्यपि स एव जातिमार्गोऽङ्गवङ्गादिदेशोद्भवजनाभिप्रायः, सैव रचना हस्तावरणाद्यनेकविन्यासः, सैवाकृतिः संस्थानं, सकलं तदेव सूत्रं तन्तुजालरूपं चिरंतनिमत्यर्थः ॥

कवेरपार्थामधुरा न भारती कथेव कर्णान्तमुपैति भारती । तनोति सालंकृतिलक्ष्मणान्विता सतां मुदं दाशरथेर्यथा तनुः ॥ ९ ॥

कवेरिति ॥ अपार्थार्थशून्या, अमथुरा माधुर्यगुणोजिझता, कवेः कथा, अपार्थार्जुनशून्या, मधुं देखं राति हन्ति स मधुरो नारायणः । रा दाने इस्त्र दानशब्दे
दोऽवखण्डने इति धातुनिष्पन्नत्वात् । तथा चोक्तम्— निज्ञसस्त्वं वदसि बहुधा दीयते
दीयते मे द्वौ दानार्थी द्वयमिष तथा खण्डने पालने च । दारूपाणां भवति नियतं रूपमेकं
चतुर्णां नो जानीमः कथयति भवान्कस्य धातोः प्रयोगम् ॥ इति । तेन रहिता भारती
कथा कर्णस्य राधेयस्यान्तं वधमित्र, कर्णस्य श्रोत्रस्यान्तं सामीप्यं नोपति । अलंकृतिरलंकारः, लक्ष्म व्याकरणम्, तत्समाहारेणान्विता सा कथा, सुभ्षितसौमित्रिणान्विता
दाशरथे रामस्य तनुः शरीरमित्र, सतां सत्युरुषाणां मुदं तनोति । श्रेषोपमा ॥

हतोऽपि चित्ते प्रसमं सुभाषितैन साधुकारं वचिस प्रयच्छति। क शिष्यमुत्सेकभियावजानतः पदं गुरोधीवित दुर्जनः क सः॥ ६॥

हत इति ॥ यः सुभाषितैः सूक्तैः चित्ते हृदये प्रसमं बलात्कारेण हृतो गृहीतोऽपि कापि वचित्त साधुकारं न प्रयच्छिति, स दुर्जन उत्सेकिभया गर्वभयेन शिष्यं विनेयम् अ-वजानतोऽवहेलयतः गुरोः पदं पदवीं क धाविति, अपि तु न । विषमार्लकारः ॥

ततोऽधिके तादृशि वा कृतश्रमः परैः कृतं निन्दतु तत्र का व्यथा। व्यलीकवेदग्ध्यहतेऽपवादिनि ज्वलत्यनाश्वानपि मन्युना तपन् ॥ ७ ॥

तत इति ॥ ततः परकृताद् अधिके, तादृशि वा कृतश्रमो विहिताभ्यासः सन् परे-रितरैः कृतं काव्यं निन्दतु दूषयतु, तत्र निन्दके का व्यथा पीडा । अपि तु न कापि । युक्तमेतत्। परं व्यलीकवदग्ध्यहते असत्यचातुरीजर्जरीभृते अपवादिनि परदोषप्राहके तपं-स्तपस्यन् अनाश्वान् तपस्वी मन्युना कोपेन ज्वलिति दीप्तो भवति । अर्थान्तरन्यासः ॥

कृतावतारायतिपुण्यनायकेरजातशत्रुप्रमुखैरियं कृतिः । नवार्च्यते केन नराघवारिभिर्नरोत्तमैः कोटिशिलेव चालिता ॥ ८॥

कृतेति ॥ आयतिरुत्तरकालस्तेन पुण्यस्य नायकैः, न जाताः शत्रवः प्रमुखाः संमुखाः येषां तैः, राघवारिभी रामरावणादिभिः, कृतो विहितोऽवतारोऽवतरणं यस्यां सा य-तिषु व्रतिषु पुण्येः प्रधानर्नायकैः स्वामिभिनरोत्तर्मेर्जिनसेनादिभिश्वालिता चर्चिता इयं कृतिः कृतावतारायितपुण्यनायकैर्विहितावतारदीर्घदेवप्रधानैरजातिरपुसंमुखैर्नरोत्तमैर्नाराय-णैश्वालिता कोटिशिलेव केन वा इव न न अर्च्यते, पूज्यत एवेति भावः ॥ भारती-यपक्षे—अजातशत्रुप्रमुखैर्युधिष्ठिरप्रमुखैः, नरोऽर्जुनः अघं विष्नं वारयित निराकरो-तीत्येवंशीलो येषां तैः । 'राज्ञि धार्मिणि धार्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । राजानमनुव-र्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥' इत्युक्तेः, नराणां मनुष्याणामघं वारयतीत्येवंशीलैर्वा नरो-त्तमैर्धीरोदात्तादिगुणास्पदैः कृतावतारा नवा नूतना कृतिः नरोत्तमेः समन्तभद्रादिभि-श्वालिता कोटिशिलेव केन सुखेनार्च्यते । श्लेषोपमा ॥

अथापरागोऽप्यपरागतां गतः स पश्चिमोऽपि प्रथमो विपश्चिताम् । अनुज्ञया वीरजिनस्य गौतमो गणायणीः श्रैणिकमित्यवोचत ॥ ९ ॥

अयेति ॥ अथरान्दो मङ्गलवाची । अपि यस्मात्कारणादपगतरागतां प्रीतिराहित्यं गतोऽत एवापराग एनोमलरहितः, विपिश्चतां विदुषां प्रथम आद्योऽपि वीरिजनसापेक्षया पाश्चात्यः, गणाप्रणीगीतमो गणधरः श्रेणिकं मगधदेशस्वामिनम् इति वक्ष्यमाणं वीर-जिनस्य वर्धमानस्य चतुविंशस्य तीर्थकर्तुराज्ञया अवादीत् । अपरागतां वाच्यतां गतोऽपि कथमपरागो मलरजोरहितो भवतीति, विपश्चितामाद्योऽपि सन् कथं पश्चिम इति च वि-रोधः । परिहारस्तूक्तः । विरोधालंकारः।।

इहैव जम्बूतरुमालवालवत्परीयुषोचेभरतेऽब्धिना वृते।

निवस्तुमिष्टास्तिमितार्थिकंनरैर्नगर्ययोध्यासमहास्तिनाख्यया ॥ १०॥

इहेति ॥ हे आर्य, जम्बृतरुपुचैः परीयुषा वेष्टितवताव्धिना समुद्रेणालवालेन स्थानकेनेवावृते वेष्टितेऽस्मिन्नेव भरते भारते क्षेत्रे स्तिमिता निश्चला नरैः निवस्तुं स्थातु-मिष्टा अभिलिषता समहा सोत्सवा आख्यया नाम्ना अयोध्या नगरी किं नास्ति, अपि त्वस्त्येव ॥भारतीयपक्षे—हे असम एवंभूते भारते मिता योजनायामविष्कम्भमंमिता किंनरैः यक्षेः, आर्यिकिनरैः प्रधानयक्षेर्वा निवस्तुमिष्टा अयोध्या पर्योद्धमशक्या आख्यया हास्तिना नगरी अस्ति । श्रेषालंकारः ॥

पुरी पयोधीन्कुलपर्वतानपि प्रसाधयन्ती करशुद्धमण्डला ।

विभित्तं साकेतकगोत्रसूचिता सरस्यु छक्ष्मीं प्रतिमा रवेरिव ॥ ११ ॥ पुरीति ॥ करेण सिद्धापेन छद्धं विटमत्तजनादिरहितं मण्डलं देशो यस्याः सा तन्थोक्ता, साकेतं कायित तेन कथयता साकेतकेन गोत्रेण नाम्ना सूचिता साकेतपर्यायेण प्रसिद्धायोध्या पुरी, पयोधीन्समुद्रान् कुलपर्वतांश्व, प्रसाधयन्ती आत्मगान्कुर्वती सती, करैः किरणैः छद्धं मण्डलं यस्याः सा, केतकानां गोत्रस्य संतानस्य सूचिता प्रादुर्भावो यस्याः सकाशात् सा, रवेः प्रतिमा विम्बं पयोधीन् समुद्रान् कुलपर्वतांश्व प्रसाधयन्ती आत्मगान्कुर्वती सतीव, सरस्यु सरोवरेषु लक्ष्मी शोभां विभात्तं ॥ भारतीयपक्षे—पुरी हास्तिना, साकेनतकानां राजपुत्रविशेषाणां गोत्राय अन्वयाय सुष्टृचिता योग्येति विशेषः । क्षेषोपमा ॥

विसारिभिः स्नानकषायभूषितैर्विभीषितेव प्रियगात्रमङ्गना ।

शुचौ समालिङ्गति यत्र सारवे हदे तरन्ती कलहंससंकुले॥ १२॥

विसारीति ॥ यत्र नगर्यो शुचौ श्रीष्मे, कलहंससंकुले, सारवे सरयूभवे, ह्रदे, तरन्ती अङ्गना, स्नानकषायभूषितैः स्नानार्थे कषायैः कुङ्कमादिभिर्भूषितैः, विसारिभिर्मत्स्यैर्बिभीषिता भयं नीतेव सती प्रियगात्रं समालिङ्गति ॥ भारतीयपक्षे—सारवे सस्वने । उत्प्रेक्षा ॥

अरान्घटीयन्त्रगतान्गतश्रमः पयःकणैरय्रपदेन पीडयन् ।

स यत्र कच्छी सतनुः सुरालयं प्रयुज्य निःश्रेणिमिवारुरुक्षति ॥ १२॥ अरानिति ॥ यत्र नगर्यो पयःकणस्दिबन्दुभिः गतश्रमो विगतखेदः स कच्छी मा-लाकारः अप्रपदेन अप्रचरणेन घटीयन्त्रगताञ्जलपात्राश्रितान्, अरान्काष्ठकीलकान्, पीडयन् कदर्थयन् सन्, निःश्रेणि, प्रयुज्य मंबध्य, सतनुः सशरीरः सुरालयं स्वर्गम्, आहरुक्षतीत्र आरोदुमिच्छतीत्र । उत्प्रेक्षा ॥

उद्केसंक्षेशभरं स्वयं वहत्परस्य संतापहरं फलप्रदम् ।

युतं विजात्यापि विलङ्घ्य सज्जनं विभाति यत्रोपवनं समन्ततः ॥ १४॥ उदकेंति ॥ यत्र, ममन्ततः सामस्येन, उदकीदृध्वीस्थताकीत्संक्षेशभरं संतापभारम्, स्वयं वहत्, परस्य जनस्य संतापहरं फलप्रदम्, सज्जनं विलङ्घ्य अतिक्रम्य वीनां जात्या युतम् उपवनं विभाति । अर्थवशाद्विभक्तिविपरिणामेन—उदकें उत्तरफले संक्षेन्शभरं स्वयं वहन्, परस्य संतापहारकः फलप्रदः, 'मात्रपक्षो भवेज्जातिः पित्रपक्षः कुलं भवेत्' इत्युक्तेविशिष्टया लाञ्छनरहितया जात्या मात्रपक्षेण युत उपवनमतिक्रम्य सज्जनोऽपि विभाति । सज्जनातिकामी विशिष्टजातियुतः कथमिति विरोधः । परिहारस्तूक्तः । विरोधालंकारः ॥

दशां दधानाः खलु गन्धधारिणीं महाद्रुमस्कन्धनिबद्धकंधराः ।

स्वबन्धवेरोद्धटयेव सिन्धुराः शिरांसि यस्यां धुनतेऽरुणेक्षणाः ॥ १९॥ दशामिति ॥ यसां खलु निश्चयेन गन्धधारिणीसंज्ञितां दशामवस्यां दथानाः, मन् हाद्युमाणां स्कन्धेषु निबद्धा यन्त्रिता कंधरा श्रीवा येषां ते, अरुणेक्षणा लोहितलोचनाः, सिन्धुरा हस्तिनः स्वबन्धेन वैरमुद्धाटियतुकामा इव शिरांसि धुनते । उक्तं च—'संजातिलका पूर्वा द्वितीयार्धकपोलिका । त्रतीयार्धनिबद्धा तु चतुर्था गन्धधारिणी ॥ पश्चमी क्रोधिनी ज्ञेया पष्टी चैव प्रवर्तिका । संप्रभिन्नकपोलाथ मप्तमी सार्वकालिका ॥' इति । उस्प्रेक्षा ॥

कुशासनोदीरितचेतसश्रला मनोजवामेघपथेऽतिवर्तिनः ।

प्रसह्य नीता गुरुभिर्महापथं नरोऽतिदाम्यन्त्यिप यत्र वाजिनः ॥ १६॥ कुशेति ॥ यत्र कुशासनैः कुशिक्षादायिभिरुदीरितमुदीर्णमुद्धृत्वितं चेतो हृदयं येषां

ते, 'तमः खलु चलं नीलम्' इति वचनांचलास्तमस्विनः, मनोजवामे कंदर्णनुक्ले अघ-पथे पापमार्गे अतिशयेन वर्तमानाः, गुरुभिरुपाध्यायैः, प्रसह्य हठात्, महापथं सन्मार्ग, नीताः प्रापिताः, नरो मनुष्याः । कुशयावल्गयासने स्थानकविशेषे उदीरितं दत्तं चेतो यैस्ते, चलाश्वचलः, मनोजवा मनोवेगिनः, मेघपथे नभःस्थले, अतिवर्तिनः उत्प्रवनशीलाः, वाजिनोऽश्वा अपि गुरुभिरश्ववारैः प्रसह्य महापथं वाह्यालीं नीताः । अतिदाम्यन्ति सुशिक्षिता जायन्ते । श्लेषः ॥

प्रभाविरामस्य सपत्नसंततेः शरासनाभ्यासपदं किरीटिनः । बहिर्यतोऽद्यापि निचाय्य दूरगं मदं विमुञ्चन्ति शरं न धन्विनः ॥ १७॥

प्रभेति ॥ यतः बहिर्बाह्यप्रदेशेऽद्यापि सांप्रतमपि किरीटिनो मुकुटवतो रामस्य शर्राणामसने प्रक्षेपेऽभ्यासपदं दूरगं विप्रकृष्टं सपत्नानामरीणां संततेः प्रभवनशीलं निचाय्य आलोक्य धन्तिनश्चापधराः शरासनस्याभ्यासे पदं निष्ठा यस्य, शत्रूणां प्रभवनशीलं दूरगं शरं बाणं न मुश्चन्ति, अपि तु मदम् ॥ भारतीयपक्षे—शत्रुसंततेः प्रभायाः विरामोऽन्तो यस्मात्तस्य किरीटिनोऽर्जुनस्येति विशेषः । श्लेषालंकारः ॥

प्रपासभासार्थनटाश्रमत्रजैर्जनाकुलैर्भान्ति भृतां बहिर्भुवः ।

प्रजाः कुतश्चित्परदेशभङ्गतो विलोलिता यां शरणं गता इव ॥ १८॥

प्रपेति ॥ बहिर्भुवो बहिर्देशाः भृशमत्यर्थम्, जनाकुरुः । प्रपा जलस्थानम्, सभा नियोगिनां धर्मविचारस्थानम्, सार्था विणग्जनानां समृहाः, बहुरूपिणः, आश्रमास्तप- स्विनां मठाः, व्रजा गोकुलानि, तैः कृतिश्चित्परदेशभङ्गतः कस्माचिच्छन्नुमण्डलाद् विलोलिताः कदि्थताः प्रजाः कारुकादयो जना यां नगरीं शर्णं गता इव भानित भासन्ते । उत्प्रेक्षा ॥

असूययागम्य निशाम्य यां पुरो विल्रज्जयाम्भःपरिणामिनीं दशाम्। गता इवाभान्ति कुलाद्विपेशलाश्चरण्युलोलाः परिखाम्बुवीचयः॥ १९॥

असूर्येति ॥ कुलाचलसद्दशाः, चरण्युलोला अनिलचन्नलाः परिखाम्बुनीचयः असूर्यया परगुणासहनेन, आगम्य आगत्य, यां नगरीं, निशाम्य विलोक्य, पुरोऽन्या नगर्यः, विलज्जया अम्भःपरिणामिनीं अम्भसः परिणामः पर्यायोऽस्यसाः तां जलरूपपरिणमन-र्शालां दशामवस्थां गता इव आभान्ति । उत्प्रेक्षा ॥

इतस्ततोऽभ्रंलिहशृङ्गकोटयो विभान्ति यस्यां पुरि वप्रभूमयः।
गजेन्द्रदन्ताहतिगाढगहरैर्गवाक्षजालैरिव हर्म्यपङ्गयः॥ २०॥

१. अनेन तमसि क्रियावत्त्वस्येव पूर्वपक्षितत्वेन चलशब्दस्य तमःपर्यायतायां माना-भावाचिन्समिदम्.

इत इति ॥ यस्याम् इतस्ततः प्रदेशेषु वप्रभूमयो गिरितटावनयः अश्रंलिहश्टङ्गको-टयो गगनतलस्पश्चित्रिखराः गजेन्द्रदन्ताहतिगाटगह्नर्दन्तीन्द्रदन्तप्रहारगाटच्छिदैः, हर्म्य-पङ्कयः गवाक्षजालैर्वातायनकदम्बकरिव, विभान्ति । श्लेषोपमा ॥

समुच्छितं यत्परिघो हिरण्मये प्रहाविवागाधतमे तमोरिपुः।

भवत्यनूचान इवोग्रचर्यया स दृष्टनष्टोऽहिन मध्यमे चरन् ॥ २१॥

समुच्छितेति ॥ समुच्छिते समुन्नते हिरण्मये काञ्चनमये यस्याः परिधौ प्राकारे, उप्रचर्यया तीत्रगत्या चरन् तमोरिषुः सूर्यः मध्यादे पूर्वं दृष्टः पश्चान्नष्टः विलोकितितरोः हितः, अगाधतमे प्रद्यां कृषे उप्रचर्याया तीत्रवताचरणेन चरन् अनुचानः तपस्वीव, भवति । उपमा ॥

सपुष्पराय्याजगतीलतागृहाः सहेमसोपानपथाः सनिर्झराः ।

स्फुटं तटा यत्र सुरोपसेव्यतां त्रजनित मेरोरिव कृत्रिमाद्रयः ॥ २२ ॥ सपृष्पेति ॥ यत्र पृष्पशय्याः कुसुमशयनानि जगत्यो वेदिकाः, लतागृहा वहीमन्दिराणि तैः सह वर्तमानाः, सहेमसोपानपथाः कनकपादस्थानीयमार्गेः सहिताः, निर्जरैः सहिताः, कृत्रिमाद्रयः कीडाचलाः, मदिरानुशीलत्वम्, एवं विशेषणविशिष्टा मेरोः तटाः सानवः देवाश्रयणीयताम् इव, स्फुटं व्रजनित । उपमा ॥

अनेकमन्तर्वणवारितातपं तपेऽपि यन्त्रोद्धृतवारिपूरितम् ।

शिखावलान्यत्र वहत्रणालिकं करोति धारागृहमब्दशङ्किनः ॥ २३ ॥ अनेकेति ॥ यत्र विविधप्रकारम्, वनमध्यनिराक्वतोष्णम् यन्त्रोद्धृतवारिपृरितं वह-त्रणालिकं धारागृहं तपे श्रीष्मेऽपि अब्दशङ्किनः जलधरवितर्किणः शिखावलान् मय्रान् करोति । श्रान्तिमानलंकारः ॥

विशालकूटाः मुखवासहेतवः समुन्नता यत्र सुधालयालयः ।

ज्वलन्ति जालोद्गतधूमयष्टयः पुरस्य धूपोद्गमकुण्डिका इव ॥ २४ ॥

विशालेति ॥ यत्र विशालकृटा विस्तीर्णशिखराः, मुखावासहेतवः सुखस्थितिका-रणानि, जालोद्रतध्मयष्टयो वातायननिर्गतध्ममञ्जयः, समुन्नता उच्चाः, सुधालयालयश्च-णशुभ्रमन्दिरश्रेणयः, विशालकृटाः विस्तीर्णकण्ठाः, सुखवासहेतवः सुखपरिमलनिमित्तानि, जालोद्गतध्मयष्टयो गवाक्षग्नश्रोद्गीर्णध्मयष्टयः उच्चाः पुरस्य नगरस्य धृपार्थमुद्गमः प्रादु-भीवो यासां ताः कृण्डिका इव, ज्वलन्ति भान्ति । उत्प्रेक्षा ॥

युवर्णमय्यः शुचिरत्नपीठिका हरिन्मणीनां फलकेः कृतस्थलाः ।

कलापिनां यत्र निवासयष्टयः स्फुरन्ति मायूरपताकिका इव ॥ २९ ॥ सुवर्णेति ॥ यत्र, कनकविकाराः, शुचिरत्नपीठिकाः स्फाटिकमणिपीठिकाः, हरि-नमणीनां मरकतमणीनां, फलकैः पिटटकाभिः, कृतस्यला विहितास्पदाः, कलापिनां म- यूराणां कं सुखं लपन्तीत्येवंशीलानां सत्पुरुषाणां वा निवासयष्टयः गृहवरण्डिका हर्म्यप-क्वयो वा, मायूरपताकिका मायूरवैजयन्त्य इव, स्फुरन्ति । उपमा ॥

सितासिताम्भोरुहसारितान्तराः प्रवृत्तपाठीनविवर्तनिकयाः ।

समायता यत्र विभानित दीर्घिकाः कटाक्षलीला इव वारयोषिताम्॥२६॥ सितेति ॥ यत्र सितासिताम्भोरुहसारितान्तराः श्वेतनीलकमलप्रितमध्याः, प्रवृताः संजाताः पाठीनानां मीनानां विवर्तनिक्रिया यासु ताः, समाः समक्रोणा आयता दीर्घा दीर्घिकाः क्रीडावाप्यः, ग्रुक्तस्यामाम्बुजैरिव संवित्तमध्याः प्रवृत्ताः पाठीनानामिव विवर्तनिक्रिया यासां ताः पण्याङ्गनानां कटाक्षलीला अपाङ्गपातशोभा इव, विभानित । उपमा ॥

अदृश्यपारापतनाभिहेतुषु स्थिरान्धकारेषु जलावगाहिषु ।

अधोगति संप्रतिपन्नवत्सु या न कृपदेशेष्विप सत्सु दूपिता ॥ २७ ॥

अहर्यति ॥ अहर्यापारा अनिर्धाक्ष्यपर्यन्ता, या नगरी. पतनामिहेतुषु गृहीतत्रत-प्रच्यवनाभिकारणेषु, स्थिरान्धकारेषु स्थिरपापेषु, जडावगाहिषु, अधोगति निन्दाचरणं संप्राप्तवत्सु, कुत्सितोपदेशेषु सत्स्विप न द्षितेति विरोधः । अहर्याः पारापताः पक्षिणो यत्र तस्या नाभेर्मध्यस्य हेतुषु खुँद्धप्रापकेषु, स्थिगन्धकारेषु स्तिमिततमःस्तोमेषु, जलम-वगाहिषु, अधोगतिमधस्ताद्विवरमार्गं संप्रतिपत्तवत्सु, कूपदेशेषु प्रहिप्रदेशेषु सत्स्विप या न दूषितेति परिहारः । विरोधालंकारः ॥

अशोकसप्तच्छदनागकेसरैः सुमाधिकैराततपुष्पवासनैः।

प्रयान्त्यभिज्ञातपथाः कथंचन क्षपासु यस्यां प्रियवासमङ्गनाः ॥ २८॥

अशोकेति ॥ यस्यां, क्षपासु, अङ्गनाः कमनीयकामिन्यः, सुमाधिकेः, पुष्पाधिकेः, आततपुष्पवासनः प्रस्ततकुसुमामादेः, अशोकेः पिण्डांहुमः सप्तच्छदेः सप्तपणेः नागकेशर्रर्वक्षविशेषः, कथंचन महता कष्टेन अभिज्ञातपथा आत्मप्रतीतिनीतमार्गाः सत्यः प्रियावासं
वल्लभसुरतमिन्दरं प्रयान्ति ॥

विशीर्णहारा हतकीर्णशेखराश्युतोरुजाला गलितावतंसकाः । रतोत्सवे विस्मृतसीधुशुक्तयो यदीयसंकेतभुवश्चकासति ॥ २९ ॥

विशीर्णेति ॥ यदीयसंकेतमुवः, ञुटितमाँक्तिकावल्यः, पूर्व हताः पश्चात्कीर्णाः शि-खास्थसुममाला यासु ताः, पतितमेखलाः, च्युतकर्णभूषणाः, विस्मृतमद्यचषकाः सत्यो दीप्यन्ते ॥

तनुं नटन्त्याः किल काचकुट्टिमे भुवस्तले यत्र विलोक्य बिम्बिताम् । इयं प्रविष्टा किमसूचिता वधूरिति अकुंसैर्अकुटिर्विरच्यते ॥ ३०॥ तनुमिति ॥ यत्र किल काचबद्धे भूतले बिम्बितां नर्तक्यास्तनुं विलोक्य 'असू-चिता वधूः किमियं प्रविष्टा' इति हेतोर्श्रकुंसैर्श्नकुटिर्विरच्यते । श्रान्तिमान् ॥

प्रियेषु गोत्रस्वितेन पादयोर्नतेषु यस्यां शममागताः स्त्रियः । 😁 🕆

स्विबम्बमालोक्य विपक्षराङ्कया पुनर्विकुप्यन्ति च रत्नभित्तिषु ॥ ३१॥

प्रियेष्ट्रिति ॥ यस्यां गोत्रस्खिलतेन द्वितीयायाः सपत्न्या नामप्रहणापराधेन पा-दयोर्नतेषु प्रियेषु सत्सु शमं प्राप्ता अपि स्त्रियः पुना रत्नभित्तिषु स्विवम्बमालोक्य विपक्ष-शङ्कया विशेषेण कुप्यन्ति । भ्रान्तिमान् ॥

प्रवालमुक्ताफलशङ्कशुक्तिभिविनीलकर्वेतनवज्रगारुडैः।

यदापणा भानित चतुःपयोधयः कुतोऽपि शुष्का इव रत्नशेषतः॥३२॥

प्रवालेति ॥ यस्यामापणाः प्रवालैर्विहुमैः, मुक्ताफलैमैंक्तिकैः शक्कें: कम्बुभिः, शु-क्तिभिर्मुक्तास्फोटैः, विशिष्टेर्निलैमैचकैः, कर्केत्नै रत्नविशेषेः, वक्रेहिरकैः, गारुडैर्गारुत्मतै-मिणिभिः, कृतोऽपि कारणाच्छुष्काश्चतुःपयोधयो रत्नशेषत इव, भान्ति । उत्प्रेक्षा ॥

पट्यः पटक्षौमदुकूलकम्बलं मधूनि वर्माणि च रत्नकाञ्चनम् । क्रयाय कर्पूरमयांसि चक्रिणो यदापणानन्तरितं समस्त्यपि ॥ ३३ ॥

पट्य इति ॥ सीवितवस्रद्वयलक्षणाः पट्यः, पटाः परिधानवस्राणि क्षौमाणि वस्न-विशेषाः दुक्लानि पत्रोणीनि कम्बला ऊर्णायवः एषां समाहारः, मध्नि क्षौद्राणि, व-मीणि तनुत्राणि, रत्नानि पद्मरागादीनि, काञ्चनानि हिरण्यानि, कर्पूरं घनसारम् । जात्ये-कत्वम् । अयांसि लोहानि, चिक्रणो ग्थाः, इत्येवं सकलवस्तुजातं यदापणानन्तरितं यसां हृद्यानविष्ठत्रं क्रयाय द्रव्यविनिमयाय समस्ति ॥

रसेषु हेमे कुसुमेषु कुङ्कमे घनेषु वज्रे जलजेषु मौक्तिके । समस्तपण्ये सुलभे सुदुर्लभं यदीयवेश्याजनपण्यमुज्जवलम् ॥ ३४ ॥

रसेष्विति ॥ रसेषु धातुषु सुवर्णे, पुष्पेषु घुस्णे, कठोरेषु हीरके, वारिजेषु मौक्तिके, एवं समस्तपण्ये सुलभेऽपि यदीयवेश्याजनं जात्योज्ज्वलं सुदुर्लभमित्यर्थः । सुलभेषु हि-रण्यहीरकादिषु व्ययीक्रियमाणेष्विप यन्नगरीनिवासिनां यूनां प्रचुरतया उज्ज्वलं लावण्य-योवनमनाहरणीयतादिगुणयुक्तं वैश्याजनरूपपण्यं दुर्लभं तासामल्पत्वादिति भावः । समुच्चयः ॥

कृतार्थसारान्व्यवहारघोषिणो न सत्पदव्याकरणेन मानितान् । गुरून्यदीयान्विपणींश्च संश्रितास्तृषान्यदीयाञ्जिहतेऽन्यवस्तुनः ॥ ३५॥

कृतेति ॥ कृतार्थसारान्विहितार्थनिर्णयान् , व्यवहारं होकिकाचारं घुष्यन्ति वदन्ती-त्येवंशीलान् , प्रमाणबाधादुरीकृतपदानां तर्ककाव्यसिद्धान्तशास्त्राणां व्याकरणेन च मा- नितान् यसां भवान् गुरून्, कृतद्रव्यसारकान् क्रयविक्रयभाषिणः सत्पद्व्या समीची-नमार्गेण करणेन नरेन्द्राध्यक्षधमीधर्मविचारस्थानेन च मानितानिधिष्ठितान् यस्यां भ-वान् विपणीश्च, संश्रिताः सन्तः शिष्या प्राहकाश्च अन्यनगरीसंबन्धिनोऽन्यवस्तुनो वा-ङ्ख्या न जिहते यान्ति । श्लेषालंकारः ॥

परं विचत्वा पुरि देवदारु तन्न दारु यस्यामुपयाति विऋयम् ।
गृहाणि तार्णानि भवन्ति पक्षिणां कुरङ्गजातिर्न नटेषु सद्मसु ॥ ३६ ॥

परमिति ॥ यस्यां पुरि परं केवलं देवदार सरलद्वमकाष्ठं विचित्वा विहाय तत्प्रसिद्धं दारु खादिरादि विक्रयं नोपयाति । तथा ताणीनि गृहाणि पक्षिणां चटकादीनाम्, न ज-नानाम् । कुत्सितनृत्यस्थानजातिनेटेषु न, अपि तु कुरङ्गजातिः क्रीडामृगविशेषः सद्मसु गृ-हेष्वेवास्ति । परिसंख्या ॥

भटा जुहूराणरथद्विपं नृपाः श्रयन्ति घातं चतुरङ्गपद्धतौ । परांशुकाक्षेपणमङ्गना रतौ विधौ कलङ्कोऽप्यहिषु द्विजिह्नता ॥ ३७॥

भटा इति ।। यसां चतुरङ्गपद्धतौ वृतिविशेषे, केवलं भटा वीराः, जुहूराणास्तुरंगमाः, रथा लोहबद्धशकटाः, द्विपा दन्तिनः नृपा नरेन्द्रा घातं श्रयन्ति । अङ्गना रतौ परेभ्यो रमणेभ्योंऽशुकस्यापक्षेपणमाकर्पणम्, न तस्करादिभ्यः । विधा चन्द्रे कलङ्कः, नान्यत्र । सर्पेषु सर्पता, न जनेषु सूचकता । परिसंख्या ।।

जडेषु बाह्येषु च जीवलोकतो हशामपथ्येषु पदानतेष्विप । हतावकुर्वत्सु जनस्य वेदनां नखाश्चिदां यत्र नयन्ति जन्तवः ॥ ३८॥

जडेिष्वति ॥ यत्र जीवलोकतो जीवावष्टव्धशरीराद्वहिर्भृतेषु, दशां लोचनानाम् अपथ्येषु आन्ध्यकारिषु, चरणनतेषु, हताविष ताडनायामिष सत्यां जनस्य लोकस्य वेदनां कदर्थनाम् अविद्धत्सु जडेषु अचेतनेषु नखाश्वरणहृहा एव छिदां खण्डनां न यन्ति प्राप्नुवन्ति । सम्यग्दर्शनादीनां विरोधिषु, ताडनायां सत्यामिष पदानतेषु पदलमेषु, जनस्य पाडामकुर्वतस्, जडेषु अज्ञेषु, जीवलोकतो ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यादिभ्यो बहिःकृतेषु चाण्डालादिषु जन्तवः प्राणिनः न यन्ति प्राप्नुवन्ति । परिसंख्या ॥

अनन्यसाधारणरूपकान्तिषु सारोऽन्धकारातिविघातहेतुषु ।

धनुः समारोप्य गृहीतरोपणः पुरि भ्रमन्यत्र करोत्युपप्रवम् ॥ ३९ ॥

अनन्येति ॥ यत्र पुरि गृहीतरोपणोऽङ्गीकृतबाणः स्मरो मारः न अन्यसाधारणा रू-पकान्तिर्येषां तेषु अन्धकारस्यात्यन्तिविधातकारणेषु चन्द्रादिषु सत्सु धनुः समारोष्य भ्रमन् सन् उपप्लवं करोति । चन्द्रादीनामुद्दीपकत्वात् । उक्तं च—'आस्तां परेषां नर-कीटकानां तपस्थितानामपि वं मुनीनाम् । चन्द्रासवाभ्यां रमणीजनेभ्यः प्रोद्दीपनं केशवन- न्दनस्य ॥' अथवा अन्धकस्यारातेर्विघातस्य तपश्चर्यातश्चयवनस्य हेतुषु अनन्यसाधारण-रूपकान्तिषु कामिनीषु धनुः समारोप्येत्यादि । श्लेषः ॥

धनुर्गुणग्राहिषु नम्रवृत्तिषु प्रशुद्धवंशेषु परस्य पीडकम् ।

ऋजुप्रकारेषु कृतायतिष्वसौ भिनत्ति यस्यां हृदयानि मार्गणः ॥४०॥

धनुरिति ॥ गुणो ज्या शास्त्रचातुरीलक्षणश्च । नम्रा नमनशीला माईवी च । वंशो वेणुरन्वयश्च । ऋजुः सरलः कृताञ्चलिश्च । आयितर्दीर्घतोत्तरकालश्च । परिसंख्या ॥

विलोलनेत्रेषु कुशायवुद्धिषु प्रगीतरक्तेषु मृगेषु चापलम्।

न यत्र तीक्ष्णाः परदारवृत्तयः परे कृपाणात्कलहप्रवेशिनः ॥ ४१ ॥

विलोलेति ॥ कुशान्ने बुद्धिर्येषाम् । कुशान्न इव तीक्ष्णा बुद्धिर्येषाम् । तीक्ष्णास्तीत्रा हिंसाश्च । परेषां दारे विदारणे वृत्तिर्येषाम्, परेषां दारेषु पत्नीषु वृत्तिर्येषाम्, इति च ॥ कलहः कोशः कलिश्च । कृपाणात्वङ्गात् । परिसंख्या ॥

प्रकोपनिमीलितरक्तलोचनं तलप्रहाराहतकीणीशेखरम् ।

रतेषु दष्टाधरमाहृतांशुकं परं न यस्यां कदनं कचाकचि ॥ ४२॥

प्रकोपेति ॥ यसां प्रकोपेन विस्फुरितानि रक्तनेत्राणि यत्र, तलप्रहारेण पूर्वमाहताः पश्चात्कीर्णाः शेखराः केशबन्धनानि यत्र, कचेषु कचेषु गृहीत्वा प्रवृत्तं कदनं युद्धं सु-रतेषु परं वर्तते नान्यत्र । परिसंख्या ॥

जघन्यवृत्ति पुरि यत्र काञ्चयः श्रयन्ति कर्णेजपतां च कर्णिकाः।

परस्य वा कण्ठकचय्रहोत्सवं व्रजनित मुक्तावलयो न योषितः ॥ ४३ ॥ जघन्येति ॥ जघन्या जघनभवा अधमा च । काचयः कटिसूत्राणि । कर्णेजपता कर्णसामीप्यं सूचकता च । कर्णिकास्ताटङ्कभूषणानि । परिसंख्या ॥

मदच्युता नीरदनादबृंहिता भवन्ति यस्यामवदानवृत्तयः।

अनुत्कटा नित्यविहस्तसंश्रया महारथा न द्विरदाः कदाचन ॥ ४४॥

मदेति ॥ यस्यां मदेभ्यो जातिकुलैश्वर्यस्पाभिमानज्ञानतपःसिद्धिशिल्पिलक्षणेभ्यश्चपुन्ताः, मेघनादवर्धिताः, अवदाने त्यागशीर्यप्रसिद्धौ वृत्तिर्येषाम्, अतीवाः, नित्यं विहस्तानां निराश्रयाणां संश्रया महारथा भवन्ति ॥ द्विरदा गजा न गण्डक्षरणलक्षणेन मदेन च्युताः, रदैर्दन्तिर्नार्दध्विनिभिर्वृहितैश्वीत्कृतैर्विजिताः, अवगतकटोद्धेदानान्तरीयवृत्तयः, नोद्धिन्नाः कटाः कपोला येषाम्, अनवरतिविशिष्टकरसमाश्रयाः, कदापि भवन्ति । श्लेषपरिसंख्ये ॥

जले जने नक्रमहानियोजनं धनुर्भृतां ज्यानिहतिन संपदाम् । रणे यतौ चापगुणेन संप्रहो विशालता यत्र न सा विशालता ॥४५॥ जल इति ॥ यत्र जले नक्काणां महाव्यापारः । न जने वृद्धपरिपाटीहानिसंयोगः । धनुर्धराणां प्रत्यत्राविस्फारः । न संपदां ज्यानेर्हानितो विधातः । रणे शरासनजीवया स्वीकारः । निर्गुणे यतो नाङ्गीकारः । विशालताविस्तीर्णता । विशालता विगतप्राकार-ता न । श्लेषपरिसंख्ये ॥

अनिष्टयोगः प्रियविष्ठयोगिता प्रजाविलोपः पुररोधनं परैः । विलापितान्यायरवः पराभवः कथागमेष्वेव न यत्र जातुचित् ॥ ४६ ॥ अनिष्टेति ॥ यत्र पुरि । अनिष्टयोगः अनिष्टयोद्धःखतत्कायोर्योगः संबन्धः । प्रियवि-प्रयोगिता प्रिययोः सुखतत्कारणयोविष्ठयोगिता विष्ठलम्भः । प्रजानामष्टादशप्रकृतीनां वि-लोप उच्छेदः । परैः शत्रुभिः पुररोधनम् । विलापिता गुणप्रहणमिश्रं रोदनम् । अन्या-यरवोऽनीतिश्चदः। अभिभवः पराभवः। एते प्रकाराः कथागमेष्वेव पुराणेतिहासेष्वेव श्रूयन्ते। नाप्रजास जातुचित् कदापि ॥

च्युताधिकारा इव चिन्तयाकुला विनोदिबन्दोः श्रमगा मृगा इव । भुवं लिखन्तः कनकातुरा इव श्रयन्ति यस्यां कवयः परां व्यथाम् ४७ च्युतेति ॥ यस्यां कवय एव परां व्यथां श्रयन्ति नान्य इति परिसंख्या । विनोद-विदोः कुत्रहल्लवाय । श्लेषाय । चतुर्थ्यर्थे षष्टी । मृगास्तु जलबिन्दोर्विना श्रमप्राप्ताः । उपमालंकारः ॥

रथाङ्गनामा विरही क्षपाकरः स पक्षहीनो मुखरश्च कोकिलः । कृतोर्ध्वनाराः करमो नखक्षतं क्षतं न यस्यामपरं कृतश्चन ॥ ४८॥ प्राकृति ॥ यस्यां रथाङ्गामा चक्रवाको विरही । नास्यः । अयाकरश्चनः प्रश्नवि

रथाङ्गिति ॥ यस्यां रथाङ्गनामा चऋवाको विरही, नान्यः । क्षपाकरश्चन्दः पक्षहीनः संतिविर्जितः (कृष्णपक्षे हीनतागामी) नान्यः सपक्षविधुरः । कोकिलो वाचालो नान्यः । उष्टः कृतोध्वंद्राणः; नान्यः । शूलारोपणमृत्युः । नखक्षतं क्षतमासीत्, अपरं कृतश्चन । परिसंख्या ॥

कुकाव्यबन्धे यतिवृत्तभङ्गयोः स्थितिः समासादिषु लोपविग्रहम् । सरःसु रोधः पुरि यत्र पत्रिषु प्रयुज्यते पक्षतिरक्षरे लयः ॥ ४९ ॥

कुकेति ॥ यत्र पुरि यतेर्विच्छेदसंज्ञिकाया वृत्तस्य छन्दसो भङ्गयोः स्थितिरवस्थानं कुतिसतकाव्यबन्धे एव। यतेर्लिङ्गिनो वृत्तस्य ब्रह्मचर्यस्यस्य भङ्गयोस्तु न। समासादिषु व्याकरणप्रसिद्धेषु, लोपो विभक्तयादेः, विष्रहो वृत्यर्थावबोधकवाक्यम्, नान्यत्र लोपो देवदायाद्यपहरणम्, विष्रहः परस्परं विरोधः । सरःसुतडागेषु रोधस्तटम्, नान्यत्रावरणम् । पत्तिषु
विह्रोषु पक्षतिः पक्षमूलम्, नान्यत्रापगता क्षतिः । अक्षरे वर्णे लयः श्लेषः, नान्यत्र । श्लेषः ॥

असत्यसंधाः परलोकवञ्चकाः कृतोपचाराः कृतकेन कर्मणा । मुहूर्तरक्तास्तरला बहुच्छलाः परे न यस्यां पुरि पण्यदारतः ॥ ५०॥

१. 'यमकश्लेषचित्रेषु सरायोर्वक्योर्न भित्' इत्युक्तिमाश्रित्येदम्.

असत्येति ॥ यस्यां पुरि पण्यदारतो वेश्याजनतः परे अन्ये अनृतप्रतिज्ञाः, अन्य-जनप्रतारकाः; कृतकेन कर्मणा विहितोपचर्याः, क्षणानुरागिणः, चश्रताः, प्रचुरच्छद्मानो न । परिसंख्या ॥

गतारिपुत्रासगुणायशोधिकासमानवापीवरनिम्ननाभिका ।

कथं कुलस्त्रीव सती सदानवा पुरी किल स्यादिति यत्र विसायः॥५१॥

गतिति ॥ यत्र इति विस्मयो वर्तते । किम् । गता नष्टापलापिता आ समन्ताद्रिपवस्नासगुणेन यस्याः सा, यशोधिका, समानासु चतुरसासु वापीपु वरं निर्मलं निन्नं गभीरं
नाभिमृतं मध्यभूतं कं जलं यत्र, सती समीचीना सदा सर्वदा नवा नूतना । दानैवैदेत्यैः
सिहतापि समीचीनेतिविरोधः । परिहारस्तूक्तः । पुरी 'गता नष्टा कुलस्नीव' कथं स्यात् ।
यतो नष्टकुलस्नी, अरिपूणां बन्धूनां त्रासो भयमेव गुणो यस्याः सकाशात्, अयशोधिका
निन्दाबहुला, असमानवा न समानो जातिकुलाभ्यां वो वस्नभो यस्याः, पीवरा घना निम्ना
गम्भीरा नाभिस्तुन्दीर्यस्याः, सर्वदा नवा प्राप्तयोवनभरा भवति ।। अथवा इयं पुरी कुलस्त्रीव कथं न, अपि तु भवत्येव । यतः कुलस्नी, गतारिपुत्रा गता विनष्टा अरिभूतपुत्रा
यस्याः, पुत्रा वैरिणो नेति भावः । सगुणा गुणरौदार्यादिभिः सिहता, यशोधिका यशःप्रचुरा, समा पितामात्कुलेन तुल्या मया लक्ष्म्या सिहता वा, समानवस्नभा वा, अनवा ।
परसंनिधा वृद्धेव, अपि समन्ताद् या लक्ष्म्या शोभया वरा मनोज्ञा निम्ना नाभिर्यस्याः,
सती पतिवता भवति । स्रेषोपमाविरोधाः ॥

को वा कविः पुरिममां परमार्थवृत्त्या शक्कोति वर्णियतुमत्र विनिर्णयेन । नित्यं विधिः सततसंनिहितो विभूतिमन्यादृशं सुजति यत्र धनंजयाय॥९२॥

इति श्रीधनंजयित्वरिचते धनंजयाङ्के राघवपाण्डवीयापरनाम्नि द्विसंधानकाच्ये अयोध्याहास्तिनापुरच्यावर्णनो नाम प्रथमः सर्गः ।

को वेति ॥ यत्र अनवरतिकटवर्ती विधिश्वतुर्मुखो विभूति संपदं अन्यादशमपूर्व धनं जयाय रामाय मृजित, तामिमां पुरं विनिर्णयेन परमार्थवृत्या वर्णयितुमत्र लोके कः किवः शकोति । भारतीयपक्षे—धनंजयाय अर्जुनाय । [यत्र काव्ये सततसंनिहितो विधिरिष्टदेवः अन्यादशं अनन्यसाधारणां विभूतिं पदरचनाप्रातिमां धनंजयाय कवये सजिति ददाति ।] वसन्तितलकावृत्तम् । आक्षेपालंकारः ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुद्दालोपनामकश्रीच्छोटीलालात्मजश्रीवदरीनाथविराचितायां द्विसंधानकाव्यटीकायां पुरवर्णनो नाम प्रथमः सर्गः ।

द्वितीयः सर्गः ।

अथाभवत्सद्शरथोत्रविक्रमः सारन्दिवानिशमृषिधर्मसंयमान् ।

पुरः श्रियः शशिरुचिपाण्डुराननं विकासयन्निधिपतिरिद्धशासनः ॥ १॥

अथेति ॥ स लोकप्रसिद्धः । अप्रविक्रमः प्रधानिक्रमः, द्रारथः, दिवानिश्महोरा-त्रम् ऋषिभिः प्रणीते धर्मे निरूपितान् संयमान् स्मरन् सन्, इद्धं दीप्तमुत्कर्षे प्राप्तं शा-सनं यस्य तादृशः सन् पुरो नगरीसंबन्धिन्याः श्रियोऽधिष्ठानदेवतायाः शिशिरुचिवत्पा-ण्डुरमाननं विकासयत्रिधपतिरभवत् ॥ भारतीयपक्षे—पाण्डुः कर्ता शशिरुचीत्याननिवशे-षणम् । पाण्डोविशेषणं सदशरथोप्रविक्रमः दशया संपूर्णयौवनैकया सहितश्वासौ रथेनो-प्रस्तीवो विक्रमः प्रतापो यस्य स चेत्यर्थकम् । अन्यत्समानम् ॥ श्लेषः । सर्गेऽस्मिन्वै-श्वदेवीवृत्तम् ॥

उरः श्रियः स्थलकमलं भुजद्वयं समस्तरक्षणकरणार्गलायुगम् । जयश्रियः कृतकविहारपर्वतौ समुन्नते भुजशिरसी बभार यः ॥ २ ॥

उर इति ॥ यः श्रियो लक्ष्म्याः स्थितिकमलमुगे वक्षः, सकलरक्षाविधानपरिघाद्वितयं भुजद्वयं बाहुद्वन्द्वम्, जयश्रियो वीरलक्ष्म्याः कृत्रिमकीडाचलां समुन्नते उच्चे भुजशिरसी स्कन्धां बभार ॥ रूपकालंकारः । समुच्चय इति केचित् ॥

परित्रया बहुभरणेन च प्रजामवीवृधद्विधिविहितां यतोऽखिलाम् । ततः प्रजापतिरिति यो मतः सतां ध्रुवं प्रजापतिरिप यूथितां गतः ॥ ६ ॥

परीति ॥ यतो विधिविहितामिखलां प्रजां परित्रया समन्ताद्रक्षणेन बहुभरणेन च अ-वीवृधत् वृद्धिमनैषीत् ॥ ततः कारणात् यो राजा प्रजापितिरिति सतां मतः, ध्रुवं निश्च-येन प्रजापितः स्रष्टापि यूथितां गतः प्रजापितसमूहमध्यं पिततः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

न संममे दिशि दिशि निर्मलं यशो न पोरुषं रिपुषु वदान्यतार्थिषु । जगत्सु धीर्भुवि न चमूर्जनाशिषि श्रिया सह स्थितिरपि यस्य नायुपः॥ ४॥

नेति ॥ यस्य राज्ञोऽवदातं यशो दिशि दिशि, पाँरुषं विक्रमो रिपुपु, वदान्यता बहु-प्रदता याचकेषु, धीः भुवनेषु, चमूः सेना पृथिव्याम्, लक्ष्म्या सह आयुषः स्थितिरपि जनाशिषि न संममे ॥ समुच्यालंकारः ॥

गुणोऽखिलं वसु च परेण तद्वयं गृहीतमप्यभजत यत्र न व्ययम् । असत्यसंव्यवहृतिलोभविसायं परात्तमन्वगमद्दशेषतः क्षयम् ॥ ९ ॥

गुण इति ॥ यत्र राज्ञि परेण गृहीतमि आत्मसात्कृतमि गुणः स्वपरहिताहितिनि चारणा वसु हिरण्यादि द्रव्यं च अखिलं तद्वयम्, कथं नाशं नामजत । अलीकलौकिकाचारः ममेदंभावः आश्चर्य (पूर्व) पररात्तमशेषतः निर्मूलतः क्षयं विनाशमन्वगमत् ॥ वक्रोक्तिः ॥ अभू दुरुबेहुरुपदेश्यभूमतः स यस्य योऽजनि जगदेकसद्गुरुः । हिते जडे परमहिते च पण्डिते रहस्यमन्त्रयत न पञ्चकं नयम् ॥ ६॥ अभूदिति ॥ यस्य उपदेश्यानां बहुत्वाद्वहुर्गुरुरभृत्, स जगतां लोकानामेकोऽसाधा- रणः सञ्छ्रेष्ठो गुरुरजिन ॥ यो हिते हेयोपादेयिववेकितिले जिहे मनोश्र्तेरकृटिलस्व-भावत्वाद्भृदयप्रनिथिविनिर्मुक्तत्वानमूर्खत्वाद्वा, परं केवलमहिते विरुद्धे परैररातिभिर्मिहिते मणिहिरण्यादिना संतोष्य भेदिते वा पण्डिते अपकृतत्वादपकारं स्मारं स्मारं भेदकत्वात् परिमिलितत्वाद्वा, रहस्येकान्ते पश्चकं नयं नामन्त्रयत । एतेन नरपतेराकारादिना जनानामन्तर्मनःपरीक्षालक्षणकौशल्यमुपदिशतम् । उक्तं च—'आकारैरिक्षितर्गत्या चेष्ठया भाषणेन चः। नेत्रवक्षविकारेण गृद्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥' नयपत्रकं च—कर्मणामारम्भो-पायः, पुरुषद्रव्यसंपत्, देशकालिवभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिश्चेति । उक्तं च—'सहायः साधनोपायौ देशकालक्ष्णावलम् । विपत्तेश्च प्रतीकारः पञ्चाङ्को मन्त्र द-ष्यते ॥' समुच्चयालंकारः ॥

स्वमर्पयन्गुरुमियदेवतामिव स्वबान्धवं गुरुमिव बह्दमन्यत । सदापि यः स्वमिव सहायमास्तिकः कुलोचितं सुहृदमिवानुजीविनम् ॥ ७ ॥

स्वमेति ॥ य आस्तिकः स्वं द्रव्यमर्पयन् गुरुं स्वेष्टदेवतामिव, स्वभ्रातरं गुरुमिव, स-हायं स्वमिव, कुलोचितमनुजीविनं मिश्रमिव, सदापि बह्नमन्यत । उपमा ॥

यथायथं विधिषु चतुर्विधानया व्ययुज्यत क्षणमि राजविद्यया । नियुक्तया न च यदुपायचिन्तया विमुच्यते कचिदिप यो न सेनया ॥८॥

यथेति ॥ 'आर्न्वाक्षक्यात्मविज्ञानं धर्माधर्मी त्रयीस्थितौ । अर्थानथौ तु वार्तायां द-ण्डनीतौ नयानयौ ॥' इत्येवं यथायोग्यं विधिषु समुत्पन्नकार्येषु नियुक्तया चतुःप्रकारया आन्वीक्षिकीत्रयीवार्तादण्डनीतिलक्षणया राजविद्यया उपायचिन्तया सामादिस्वभावया च यस्मात्कारणात्क्षणमि यो न व्ययुज्यत । तस्मात्कारणात्कचिदिष सेनया मातङ्गतुरग-रथपदातिरूपया यो न विमुच्यते । समुच्चयः ॥

उपाददे परसुखदुःखिनतया न भूतिषु किचिदुदिसिच्यत स्वयम् । प्रमाद्यति सा न विपसाद योगिविद्दवानिशं विधिषु विभज्य यः स्थितः॥९॥

उपादद इति ॥ परेषामाश्रितानामनाथानां च हिताहितयोश्चिन्तया 'केनोपायेनायं जनो दुःखेनापाक्रियते सुखेनापाक्रियते' इति परामर्शेन यः स्वयं परोपदेशानपेक्षमुपाददे जगृहे । तथा भृतिपु संपत्सु कचिदपि स्थाने नोदासेच्यत गर्वेणानुभूयते स्म । योगिवदौदासी-न्यावलिम्बमुनीन्द्रवत् प्रमत्तो न बभूव विषण्णो न बभूव । विधिषु धर्मार्थकामलक्षणेषु अहोरात्रं विभज्य यो राजा स्थितः । समुच्चयः ॥

द्विषो जगद्विलयभयाव्यपातयद्वयसेवत सारमपि संततीच्छया ।

' गृहीतवान्करमपमित्य याचितुं स्वजन्म यः समगमयत्परार्थताम् ॥ १०॥
द्विप इति ॥ यो लोकविनाशर्भात्यारीन्व्यापादयामास । संतत्यभिलाषेण काममिप से-

वितवान्, याचित्वा दातुं सिद्धा यं जगृहे, इत्यनया युत्तयात्मोत्पत्तिं साफल्यतामनैषीत् ।, समुचयः ॥

जिगाय षड्विधमरिमन्तराश्रयं ततः स्वयं त्यजित न षड्विधं बलम् । - - न यस्य यद्यसनमदीपि सप्तकं स्थिराभवस्रकृतिषु सप्तसु स्थितिः ॥ १९ ॥ ।

जिगायेति ॥ यतोऽयं अन्तराश्रयं षिट्ट्विधम् 'कामः क्रोधश्च मानश्च लोमो हर्षस्तय मानः । अन्तरङ्गोऽरिषद्वर्गः क्षितीशानां भवत्ययम् ॥' इत्युक्तभेदं रिपुं जितवान् । ततः स्वर्यः नृपतिः षिट्ट्विधम् 'श्रेणं दौर्गं च सौहादं मौलं भृतकमाटवम् । षिट्ट्विधं च बलं प्राहुर्बुधाः नीतिविचक्षणाः ॥' इत्युक्तभेदं बलं न त्यजित स्म । यद्यस्मात् यस्य सप्तकं 'दण्डपारु-ध्यकंदर्पवाक्पारुष्यार्थदूषणम् । मद्यस्त्रीद्यूतपापिद्वितेति व्यसनसप्तकम् ॥' इत्युक्तभेदं व्यसनं नादीपि । तस्मात्तस्य सप्तसु 'स्वाम्यमात्यो सुहत्कोशो राष्ट्रं दुर्गं तथा बलम् । प्राकृतं सप्तकं प्रोक्तं नीतिशास्त्रविशारदेः ॥' इत्युक्तेषु प्रकृतिषु स्थितिः स्थिराभवत् ॥ विरुद्धलवालंकारः ॥

विवर्ज्य यः प्रियमहिषीं युवाधिपं स्वमप्यतः परमुपनीय लक्ष्यताम् । सदोपधाविधिभिरमात्यमेकशो यथोचितं पदमनयद्विशोधितम् ॥ १२॥

विवज्येंति ॥ यो नृपतिः पद्दराज्ञीं मुख्यकुमारमात्मानमपि वर्जयित्वा अत एवँभ्योऽन्यं सर्वदा 'छलेन परिचत्तानां धर्मार्थकामभीतिषु।परीक्षणं विधीयेत सोपधा कथ्यते बुधः॥" इत्युक्तलक्षणाया उपधाया विधानैलेक्ष्यतां विशोध्यभावममात्यं नीत्वा विशोधितं निर्वाधं यथायोग्यं पदं अमात्य-सचिव-महत्तर-पुरोहित-दण्डनायकादिपदवीमेकमेकं नी-तवान् । समुच्चयः॥

विणक्पथे खिनेषु वनेषु सेतुषु बजेषु योऽहाने निशि दुर्गराष्ट्रयोः ।
गुणाधिकं धनमववर्धदुद्धतं यशोधनं ध्रुवमुपचेतुमुज्ज्वसम् ॥ १३ ॥

विणिगिति ।। य उज्ज्वलं शुश्रम् । उद्धतमुल्बणम्।यशोधनं नेतुम् । गुणैरीदार्यादिभिः प्रचुरम्, कनकादिकं विणजां मार्गे रबोत्पत्तिस्थानेषु कान्तारेषु समुद्रादितटेषु गोकुलेषु । यस्य नियोगात्परे दुःखं गच्छन्ति तस्मिन्दुर्गे पशुधान्यहिरण्यसंपदा राजते शोभते तत्र राष्ट्रे वृद्धि प्रापयामास । उत्प्रेक्षा ॥

अनारतं तिसृषु सतीषु शक्तिषु त्रिवर्ग्यपि व्यभिचरति सा न स्वयम् । पदातयः किमु किमरातयः सुताः सहायता किमु किल यस्य बन्धुता ॥ १४॥

अनारेति ॥ यस्य सततं 'तिस्रो हि शक्तयः स्वामिमन्त्रोत्साहोपलक्षिताः । स्वपर-ज्ञाविधायिनयो राज्ञां राज्यस्य हेतवः ॥' इत्युक्तेः प्रभुमन्त्रोत्साहरूपासु तिसपु शक्तिषु, सतीषु, त्रिवर्गी धर्मार्थकामलक्षणानां त्रयाणां वर्गाणां समाहारोऽपि, स्वयमात्मना, न व्यभिचरित परस्परं परितत्याज । धर्ममभिभूय नहि तादशमर्थोपार्जनम्, तन्मृलत्वाद- र्थस्य । यथाक्तमथांपार्जनमन्तरेण न यथोक्तकामानुष्ठानम्, कामानुष्ठानमन्तरा न संतानोत्पत्तिः, संतानादते नार्थापयोगः, अर्थापयोगेन विना ना धर्मलाभ इति भावः । अपरार्ध साध्याहार्यत्र । अतएव उ संबोधने, किल आश्चर्ये, किमाक्षेपे । किं पदातयो
व्यभिचर्यन्त, अपि तु न।एवं किं शत्रवः, किं पुत्राः, किं मित्रसमृहः, किं बान्धवसंघः ॥
आक्षेपालंकारः ॥

भुवस्तलं प्रतपति संभ्रमन्रविः शशी चरन्ख्यमभिनन्दयत्ययम्।

चरैः स्थितः पुरि सचराचरं जगत्परीक्ष्य यः सा तपति संधिनोति च ॥१९॥

भुवेति ॥ रविशिशिना स्वयं चरन्तां जगत्प्रतापानन्दहेत् । अयं तु पुरि स्थित एव चारेर्जङ्गमस्थावरं जगत्परीक्ष्य संतापप्रीणने चकारेति सूर्यचन्द्रावितशेत इत्यतिशयालंकारः॥ कृपीवलं कृपिभुवि बल्लवं बहिवेनेचरं चरमटवीप्वयुङ्ग यः ।

विणग्जनं पुरि पुरमीम्नि योगिनं नियोगिनं नृपसुतबन्धुमित्रिषु ॥ १६ ॥

कृषीति ॥ यः क्षेत्रकौ कर्षकै, बहिगौपालं, वनेपु मिल्लं, पुरि किराटकवेपवन्तं, नग-रसीन्नि कौलिकादिवेपवन्तं, राजसुतबान्धवमिववेषु व्यापारिणं गूढदूवं न्ययुद्ध ॥ समुच्चयः ॥

वधूगृहे बिधरिकरातवामनं स्वरक्षया परबलसंग्रहेण च । प्रयुक्तवान्प्रणिधिमनाकुलं परानबोधि यः प्रतिवुबुधे च नापरैः॥१७॥

विध्विति ॥ रामागृहे बिधरं, किरातं विकलाङ्गम्, कुञ्जकम्, आत्मरक्षया रिपुर्सन्यप-रिकलनेन च अनाकुलं चरं प्रयुक्तवान् यः परानबोधि, अपरैश्व न प्रतिबुबुधे ॥ समुच्चयः ॥

अवाहयत्तुरगमवाहितं गर्नं न चाविशद्वनमविगाहितं हितेः । दद्शे यः सपदि न सिद्धतापसं समाययौ न तमवरोधमेककः ॥ १८॥

अवाहेति ॥ यः, हितः परीक्षितान्तः करणैनरैः, अवाहितमनिष्ण्हिम्, तुरगं गजं च, नावाहयत्र चालयामास । अविगाहितमन्यालोडितम्, वनं न प्रविवेश । सपिद स-हसा, सिद्धतापसं तपिस्ववेषं न ददर्श । तं लोकप्रसिद्धम् अन्तः पुरम्, एकक एकाकी सन्, न गतवान् । अन्तः पुररिक्षणीभिर्वृद्धािनः सहावरोधमगमत् ॥ समुच्चयः ॥ इदं मया नयमपिद्शय वर्णितं शरं तु यः क्षिपित न यावदाहवे । शरासनं शरिमपुधि परोऽक्षिपत्परं विदुर्यमनपवर्तकं महः ॥ १९॥

इदमिति ॥ इदं पूर्वोक्तं मया कविना नयमाश्रित्य त्रणितम् । अधुना विक्रमो वर्ण्यते— यो राजा यावत् सद्भाभे शरं न श्लिपति, तावत् परः शत्रुः शरासनं धनुः शरं बाणम् इपुधि भस्त्राम् अक्षिपन्मुक्तवान् । परं केवलं यं राजानम् अनपवर्तकं नित्यं महस्तेजो विदुः । नीतिमन्त इति श्लेषः ॥ विरोधः ॥ न विक्रमः शरभनिपातसंनिमः शृगालवद्भयबहुलो नयो न यः।

न निन्द्यते स्वयमनुकम्प्यते परैने येन वा चरितमधत्त तादृशम् ॥ २०॥

न वीति ॥ येन चिरतेन विक्रमः शरभनिपातसंनिभः शरभो विवेकविकलो लीलया किल विचित्रोन्नविधानोपपन्नो नखराङ्क्षरैर्मृतमातङ्गगण्डस्थलं विदार्थ चरणचतुष्टयमध्ये तं च निक्षिप्य पृष्टोऽभवत् । क्रमतो मृतकुथितगजेन्द्रपूयसंभवैजेन्तुभिविदार्थमाणो मृतः तद्ददिचारितविहितो नाभवत्, नयः श्रगालवत् । श्रगालस्य हि 'समर्थजनतुजातमान्लोकमालोकमन्तर्भुखाकरत्या पर्यालोचं चिक्तिचिकतत्वेन प्रपलायम्' इति नयः । तद्दत् भयबहुलो नाभूत्, खयं परैर्न निन्यते, नाप्यनुकम्प्यते, तादशं चरितं यो राजा अधत्त भृतवान् ॥ समुच्चयः ॥

यदा व्यरित्सदरिमदित्सताथवा धनं तदारुषदतुषच यः परम् । प्रकोपसंमदविषयो गुणः फलं विनोद्गमाद्वट इव यस्य संददे ॥ २१ ॥

यदेति ॥ यदा शत्रुं न्यरित्सद्धन्तुमैच्छत्, अथवा धनम्, अदित्सत दातुँमच्छत्, परं केवलम्, तदा यो राजा अरुषत्, अतुषच । उद्गमाद्विना कुसुममन्तरेण न्यप्रोध इत य-स्यावनीशस्य रोषतोषगोचरो गुणः फलं समयच्छत् ॥ समुचयः ॥

प्ररोपयन्नयभुवि मूलसंतितं प्रसारयन्दिशि बहुशाखमन्वयम् ।

फलं दिशन्विपुलमपुष्पयापनं जनस्य यः समजनि कल्पभूरुहः ॥ २२ ॥

प्ररोपेति ॥ यो नृपो नीतिभूमो मूलस्य 'भाण्डागारी चमूभक्तां दुर्गाध्यक्षः पुरोहितः । कर्माध्यक्षोऽथ दैवज्ञो मन्त्री मूलं हि भूभृताम् ॥'इत्युक्तस्य संतानं प्ररोपयन्, दिशि बह्नथः शाखाः पुत्रपौत्रादयो यस्मित्तथाभूतम् अन्वयमास्रायं प्रसारयन्, अपुष्पयापनमनायास-लभ्यं विपुलं प्रचुरं फलं प्रयच्छन्, सञ्जनस्य कल्पनृक्षः समजनि । कीद्दशः सुरभूरुहः । न्याय्यभूमौ मूलसंतितं नेत्रसमृहं प्ररोपयन्नधोऽधो नयन्, प्रचुरविटपस्थानम् अन्वयं बुधं विस्तारयन्, न पुष्पवद्यापना कालगमनिका यत्र तथाभृतं फलं विपुलं ददत् ॥ रूपकम् ॥

जलाशयं दिशि दिशि पङ्कजीविनं नवोत्थितं नियतिषु देशकालयोः। विमर्च षष्टिकमिव विद्विषं भुवि प्ररोपयन्नतुलमलब्ध यः फलम्॥ २३॥

जलेति ॥ यो तृपः जडिचत्तं पापर्जाविनं देशकालयोर्नियतिषु भुवि दिशि दिशि नवोरिथतं नृत्तमुरिथतं विद्विषं शत्रुं विमर्घ स्वस्थानात्प्रचाल्य प्ररोपयन् । भुवि दिशि दिशि जलाश्रयं कर्दमजीविनं नृतनमुरपन्नं षष्टिकं ब्रीहिविशेषं विमर्घ मलित्वेव । अतुलं फलमलब्ध ॥ एतेन नीतिकाशल्यं दर्शितम् ॥ श्लेषोपमा ॥

सुहृज्जनं क्रशयति यः सा कर्कशं पदानतं द्विषमि तं व्यगाहत । निजं मलं क्षिपति हि वार्धिरुद्धतं नदीनदं समुपनतं विगाहते ॥ २४ ॥ सुहजेति ॥ यो नृपः कर्कशं निर्दयं सुहजनं मित्रलोकं क्रशयित स्म तनूचकार। पदानसं चरणन्यस्तमस्तकं तं द्विषमिप व्यगाहत स्वीचकार। हि यथा वाधिः समुद्र उद्धतमुत्कटं निजमात्मीयमिप मलं क्षिपित, समुपनतं सम्यक्प्रह्वीभृतं नदीनां नदानां समाहारं स्वीकरोति ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

विवर्धितानतिकठिनात्रखानिव प्रियानिप स्वित्रितगतीन्समच्छिनत् । पुपोष यस्तमिह न येन विकिया भवत्यिप स्वपठितमन्त्रतो भयम् ॥ २५॥

विवेति ॥ यो नृपः वृद्धि प्रापितान् अतिनिष्ठुरहृदयान् स्खलिते पाते गितः प्रवृत्तिर्येषां तथाभूतान् प्रियानिष, विविधितान् अतिकठिनान् स्खलिता प्रतिषिद्धा गितर्गमनं यैस्तथाभूनतान् प्रियान् करचरणशोभाविधायित्वेन मनोहरानिष नखानिव समिच्छिनत् उच्चपदा-दपातयत् । येन पोषितेन विकिया न भवित तं नरिमह पुषेष । युक्तमप्येतत् । यतो गु-ह्रणदेशमन्तरेणात्मनाधीतानमन्त्राद्धयं स्यात्, तथा स्वविधितेभ्यः पापिभ्योऽपि ॥ अर्थान्त-रन्यासः ॥

अनुद्धतान्युवजरतः श्रुतागमाञ्जितश्रमान्नयविनयान्वितान्सुतान् । अयोजयन्सममविरोधयन्परैश्वकार यः प्रकटमकर्कटस्थितीन् ॥ २६ ॥

अनुद्धेति ॥ अनुद्धताननुत्कटान्, श्रुत आकर्णित आगमो व्याकरणतर्कषड्दर्शनाभि-प्रायसिद्धान्तस्वभावो यैस्तथोक्तान्, जितश्रमान् विहितशस्त्रशास्त्राभ्यासान्, नीतिप्रश्रय-युक्तान् युवश्द्धान्, पुत्रान्, परंः सह अघटयन् अविरोधयन् यो राजा प्रकटं यथा स्या-त्तथा न विद्यते कर्कटस्येव कुलीरस्येव स्थितिर्येषां तथाविधान् अकरोत् । कर्कटपुत्रा हि पितरं भक्षयन्ति ॥

ऋतं वचोऽविसमुदितं क्रियाफलं क्रतज्ञतां स्वविभवसंमितां मताम् । जिगीषुतां दिगवधृतां कुटुम्बितामशेषभूभरणभरां बभार यः ॥ २७ ॥

ऋतमिति ॥ यो नृपः वच ऋतं सत्यम्, क्रियाफलमिवसंवादि, स्विवभूतिसंमितां ऋत-इताम्, इष्टां दिक्ष्त्रवधृतां विजेत्रताम्, समस्तभूमिपोषणाधारां कुटुम्बितां बभार ॥ समुच्चयः ॥

प्रसेदुषि स्थितिमति यत्र राजनि ध्वजांशुकान्यपि न जहार मारुतः। स चातकः सतततृषातुरोऽश्रुवाः पतिंवरावलयपरिग्रहे परम् ॥ २८॥

प्रेति ॥ यस्मिन् प्रसन्ने स्थैयेवाति राजनि सति, वायुरापि पताकिकावस्त्राणि न जहा-र। स प्रसिद्धश्वातक (एव) अनवरतत्हषाव्यप्रः, परं केवलं कन्याकंकणाङ्गीकारे बाष्पज-लम् आसीत् ॥ परिमंख्या ॥

बलेन यः स्वयमनिलोऽपि नानिलः सनीतिरप्यभवदनीतिगोचरः।

अशीतकः शशिशिशिरः समेखलः समेखलस्तित न जनेन दूषितः॥२९॥

बलेनेति ॥ बलेन सामर्थ्येन स्वयं यो राजा 'अनिलो वायुरिष स कथं नानिलः' इति विरोधः । न विद्यते इला भूमिर्यस्य तादशो भूमिपरित्यक्तो नेत्यर्थः ॥ 'सनीतिः नीत्या सह वर्तमानोऽप्यनीतिगोचरः' इति विरोधः । न ईत्यः 'अतिवृष्टिरनावृष्टिभूषकाः शलभाः शकाः । स्वचक्रं परचक्रं च सप्तेता ईत्यः स्मृताः ॥' इत्युक्ता गोचरा लोचनविषया यस्य तादश इत्यर्थः ॥ 'शशीव चन्द्र इव शिशिरः क्षमया शीतलः, न शीतकः' इति विरोधः । न शीतको मन्दः कार्येष्वमन्द इत्यर्थः ॥ समे आंदासीन्यावलम्बिन पुरुषे खलो दुर्जनः, तु पुनः समे खलो दुर्जनोऽभविदिति कृत्वािष जनेन न द्धितः इति विरोधः । सह मेखल्या किटसूत्रेण वर्तमानः, समे साधावखलः प्रतिपालकः इति हतोः 'दुष्टानां निप्रहो नीत्या शिष्टानां प्रतिपालनम् । राज्ञां धर्मोऽयमेवासो नान्यः किश्चि विद्यते ॥' इत्युक्तेर्जन्तीवित इत्यर्थः ॥ श्लेषविरोधो ॥

न्याय्यं युखावहमहो भुवि धर्मराज्य-मित्यात्मनः प्रथयतः प्रजयानुभावम् । तस्याभवत्प्रियतमा गुणपक्षपाता-छक्ष्म्याः स्वयंवरकृता प्रथमा सपत्नी ॥ ३०॥

न्याय्यमिति ॥ अहो आश्चर्ये मुवि सुखमावहति तथोक्तम्, धर्मात्प्राप्तम्, धर्मणोपल-क्षितं प्राप्तं वा, राज्यम्, न्यायादनपतम् यथोक्तप्रजापालनलक्षणम् इति आत्मनः स्वस्य, अनुभावं माद्दात्म्यम्, प्रजयाष्टादशप्रकृत्या, प्रथयतः ख्यापयतः तस्य प्रथमा स्वयंवर-कृता प्रियतमा भार्या गुणानामौदार्यादीनां पक्षपातादङ्गीकारात् लक्ष्म्याः मपत्नी बभूव ॥ भारतीयपक्षे —तस्य पाण्डोः, धर्मस्य पाण्डो गज्यमिति विशेषः ॥ श्रेषः ॥ वसन्त-तिलकावृत्तम् ॥

कलागमानामधिदेवतेव वेलेव लावण्यरसाम्बुराशेः । अन्तर्निधिर्भूरिव वीरभूमियी वन्द्यतेऽद्यापि सर्ता सतीभिः ॥ ३१ ॥

कलेति ॥ अद्योगि सांप्रतमपि वीराणां शूराणामुत्पन्यर्थं सृमिः श्रगेत्पत्तिस्थानं या सर्ता पतिव्रता, कलानां लिखितपिठतगणितवेणुवीणादीनां चतुःपष्टः आगमानां तर्कव्याकरण-सिद्धान्तादीनां च इष्टदेवतेव, शरीरसमुदायशोभावारिवारिनिधः वेला भरितमिव, अन्त-गैतो निधिर्यस्या तादशी सृमिरिव, सतीभिः पतिव्रताभिवन्यते नमस्क्रियते स्तूयते, वा ॥ उत्प्रेक्षा ॥ उपजातिवृत्तम् ॥

या कौशल्या रूपशीलेन चार्वी दीनाङ्काकुन्त्यागसांनिध्ययोगात्। दीनेष्विध्वाददेलोभवादान्नासौ राज्ञः स्वान्तमन्तर्जहार ॥ ३२ ॥

या कोशेति ॥ असी कोशलो जनपदसमानशब्दः क्षत्रियः, तस्यापत्यं स्त्री कीशल्या । 'बुद्धेत्कोशला—' इति ब्यङ् । राज्ञो दशग्थस्य स्वान्तं मानसम् अन्त आन्तरं हतयती । या रूपशीलेन चार्वी मनोज्ञा सती दीनेष्विकित्तिरेषु, अर्थिषु, दीनां म्लानां काकुं मनोभिप्रायं वक्रोक्ति वा न लोभस्य वाद उक्तिर्यत्र तस्मात् त्यागसांनिध्ययोगात् त्यागनैकट्यसंबन्धात् नाददे ॥ भारतीयपक्षे—असौ कुन्ती राज्ञः पाण्डोः स्वान्तमन्तर्जहार । कौ क्षितौ शल्या शल्यमिव शल्या आत्मीयरूपशीलेनान्यासां कमनीयकामिनीनां शल्योत्पादकत्वात् । यतो रूपशीलेन चार्वी । अथवा कुशलभावः कौशली तया । एतेन वेणुवीणादीनां चतुःषष्टि-कलानां परिज्ञानलक्षणं दक्षत्वं प्रदर्शितम् । रूपशीलेन च चार्वी मनोहरा या दीनोऽगर्विष्ठोऽङ्गो लक्षणं यस्यास्तादशी सर्ती आगसामपराधानाम् निध्ययोगात् समृहासंबन्धाद् दीनेष्विथ्यु लोभवादान न आददे ॥ श्लेषः ॥ शालिनीवृत्तम् ॥

सीन्दर्यवर्येऽप्यवरोधवर्गे स्थिते विशेषेण स तामियेष । विहाय चूतस्य समस्तमङ्गं पुष्पोद्गमं चुम्बति हि द्विरेफः ॥ ३३ ॥

सीन्द्र्येति ॥ स राजा सीन्द्र्यवर्ये लावण्यप्रधाने अवरोधवर्गे स्थितेऽपि सित विशेषेण रूपशीलाद्द्वियवच्छेदिगुणेन तां राज्ञीमियेप । युक्तमेतत् । द्विरेफो भ्रमरः चृतस्याम्रस्य समस्तमङ्गं शाखाबुध्नादि विहाय पुष्पोद्गमं मञ्जरीमकरन्दं चुम्बति आस्वाद्यति ॥ अर्थान्तर्न्यासः ॥ उपजातिवृतम् ॥

इति रितमनयानुरुध्यमानो हृदि शरणोत्तममङ्गलं नमस्यन् । व्यसनरहितराजराज्यभारः स्वमुपिचकाय यशोधनंजयेन ॥ ३४ ॥ इति श्रीधनंजयितरिचिते धनंजयोद्धे राधवपाण्डवीयापरनाम्नि द्विसंधाने काव्ये दशरथपाण्डुराजवर्णनं द्वितीयः सर्गः समाप्तः ॥

इतीति ॥ इत्यमुना प्रकारेण अनया पट्टगाऱ्या रित सुरतोत्सवम् अनुरुध्यमानः कामय-मानः शरणयोग्यत्वाच्छर्णम् उत्तमैः सर्वज्ञः प्रणीतत्वादुत्तमम् मलं पापं गालयतीति मङ्गलं धर्मम् हृदि नमस्यन् व्यसनै रहितो राजा यत्र तथोक्तो राज्यभारो यस्य स राजा जयेन अगितिरस्करणेन स्वमात्मीयम् यश एव धनं उपचिकाय । बृद्धिं नीतवान् ॥ अथवा धनंजयेन कविना स्वं यश उपचिकाय बृद्धिं प्रापितवान् ॥ पुष्पिताष्ठावृत्तम् ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुदालोपनामकश्रीच्छोटीलालात्म नश्रीबदरीनाथिवरचितायां द्विसंधानकाव्यटीकायां राजवर्णनो नाम द्वितीयः सर्गः ।

वतीय: मर्ग: ।

अथास्य राज्ञः प्रियधर्मपत्नी धर्मोऽस्ति वन्ध्यः किमितीव मत्वा । रजःकणं तत्र फलाय काले वबन्ध चूताग्रिममञ्जरीव ॥ १ ॥ अथेति ॥ अथ अस्य गज्ञः प्रिया धर्मार्थं पत्नी 'कि धर्मो बन्ध्योऽस्ति' इति इव मत्वा तत्र काले तारुण्यभरप्राप्तिसमये रजःकणमार्तवलवम् फलाय संतानाय, आम्राप्रम-जरी वसन्तकाले फलोत्पत्त्यै परागकणमिव, बबन्ध ।। उपमा ॥सर्गेऽस्मिन्वृत्तमुपजातिः॥

इन्द्रो विभूत्या स बृहस्पतिर्वा बुद्धा सुतः स्यादिति वंशवृद्धाः । सिद्धायमन्त्रेण निरुप्तवन्तश्चरं स दिष्टा ववृधे च पौरः ॥ २ ॥

इन्द्र इति ॥ विभूत्या संपदा इन्द्रतुल्यः, अथवा बुद्धा बृहस्पतिः, सुतः पुत्रः स्यादिति हेतोः वंशस्थवृद्धाः सिद्धाय परमेष्ठिने मन्त्रेण बीजाक्षरादिलक्षणेन अथवा सिद्धो निष्पत्रः अयः शुभावहावधिर्येन तेन मन्त्रेण चरुमिष्ठदेवताबिलविशेषम् निरुप्तवन्तो निश्चयेन दत्त- वन्तः ॥ स पौरो नागरो जनः दिष्ट्या महोत्सवेन वन्नधे ॥ समुच्चयः ॥

बोधातिरेकाय सरस्वतीव लक्ष्मीरिवानेकविधार्थहेतोः ।

गर्भे महिष्याधित भूमिभर्तुः पुण्यस्य पुष्पोद्गम एप सर्वः ॥ ३ ॥

बोधेति ॥ मिह्षी पटराज्ञी भूमिभर्तुरवनीशस्य बोधातिरेकाय ज्ञानाधिक्याय सरस्वतीव नानाप्रकारद्रव्यनिमित्तं लक्ष्मीरिव, गर्भम् आधित धृतवर्ता । युक्तमेतत् । एष सर्वः पुण्य-स्य पुष्पोद्रमः अस्ति ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

दीप्तान्तरङ्गा शिखिनारणीव निधानगर्भेण भुवः स्थलीव । सत्त्वेन तेन स्तिमितप्रकाशा जज्ञेऽलसोद्योगवतीव देवी ॥ ४ ॥

दीप्तेति ॥ तेन गर्भस्थितेन प्राणिना अलसा मन्दा सती देवी उद्यमयुक्तेव शिखिना विद्या अरणीव दीप्तान्तरङ्गा इद्धान्तःकरणा, निधानगर्भेण निधियुक्तमध्येन भुवःस्थलीव स्थिरप्रकाशा जज्ञे ॥ उपमा ॥

आपाण्डुरं रागनिबद्धमङ्गमुत्साहबाहुत्यमुदात्तमोजः । विश्वं जगद्वीप्सुरिवोदुवाह चौरभ्रलिध्यभ्युदितार्यमेव ॥ ९ ॥

आपेति ॥ सा देवी तथा विश्वं जगद् वीप्सुः व्याप्तृमिच्छुरिव ईषत्पाण्डुरम् अनुरागयुक्तम् अङ्गम् उत्साहस्य बाहुल्यं यत्र तादृशम् उदात्तमुत्कटम् ओजो धातूनां तेज उदुवाह बभार । यथा अश्रैमैंवैरीषिष्ठिता अश्रिति । 'कादल्पाख्यायाम् दित डीप् । अभ्युदित उद्गतः अर्यमा सूर्यो यस्यां तादृक् दौः इषेच्छ्वेतम्, लौहित्ययुक्तम्, उत्कृष्टा सा
लक्ष्मीः शोमा यत्राहृनि तस्योत्साहस्य सर्श्राकदिनस्य बाहुल्यं यस्मात्तादृशम् अङ्गम्
उदात्तमुल्बणम् ओजस्तेजश्च जगद् विश्वं वीप्सुरिव दधार ॥ श्रेषोपमा ॥

कुमारभृत्याकुरालः स तस्मिँ होकस्थिति प्रत्यवधातुमैच्छत् । अस्पृरुयमभ्यादिभिरप्रधृष्यमन्येन तद्वंश्यमविष्यमाहुः ॥ ६ ॥

कुमारेति ॥ तस्मिन्नापाण्डुरादिधरणकाले स राजा कुमाराणां भृत्यायां कुन्नलः स राजा लोकव्यवहारं प्रति अवधानीकर्तुम् ऐच्छत् यस्मात्तस्मात् लोकवृद्धाः तस्य राज्ञो वंशे भवम् अध्यादिभिरष्टाभिर्देवन्यसनैः अस्पृश्यम् अन्येन अरिजातेन अप्रधृष्यमजेयम् न विषेण वध्यं च आहुः ॥

जाने हि मृत्स्नाभ्यवहारमात्रं मातुः प्रकाश्य च्छलमन्तरात्मा । समुद्रवेलाजलिक्तिक्तसीमां गर्भस्थितः स ग्रसते सा भूमिम् ॥ ७ ॥

जान इति ॥ स गर्भस्थ सत्वः अन्तरात्मा अव्यक्तरूपः सन् , मातुः मृत्स्नाभक्षणमात्रं छलं प्रकाश्य समुद्रस्य वेलाजलेन सिक्ता सीमा यस्यास्तां भृमि त्रसते स्म इति स्फुटमहं जाने ॥ उत्प्रेक्षालंकारः ॥

अव्यक्तभावोऽयमलब्धदेहस्तथाधितिष्ठन्नपि गर्भभूमिम् । कोऽप्यङ्करो बीजमिवानुभावात्स्यजन्महेतुं कुलमुद्धभार ॥ ८॥

अव्यक्तिति ॥ अप्रकटपरिणामः अलब्धशरीरः गर्भाशयमधितिष्ठन्नप्ययं सत्तः माहा-त्म्यात् आत्मोत्पत्तिकारणम् अन्वयम्, गुप्तसत्ताकः अलब्धदेहः मध्यावनीमधितिष्ठन् सन् अनिर्वचनीयोऽपि प्रथमोद्भिन्नसूचिकः स्वजन्महेतुं वीजमिव दध्रे ॥ उपमा ॥

सर्वज्ञमभ्यर्च्य महामहेन व्यथत्त तस्याः क्रियया महत्या । यथोचितं पौंस्नवनादि कर्म धर्मोपधाशुद्धविधिः पुरोधाः ॥ ९ ॥

सर्वज्ञेति ॥ 'आरभ्य संक्रान्तिदिनं हि यावन्मासाष्टमस्याविधमुत्सवेन । पुत्रेप्सया धर्मिविधिविधीयते तत्सूरयः पौंस्नवनं वदन्ति ॥ केचिच मासे किल पञ्चमेऽिष पूर्णोऽथ गर्भः कथमष्टमाविध । तथेति धर्मोद्विविधा हि संपत्संपूर्णमायुनं रुजा भवेयुः ॥' इत्युक्तं पौंस्नवनादि कर्म महोत्सवेन सर्वज्ञं समर्च्य महत्या क्रियया धर्मपरीक्षा गुद्धविधिः पुरोहितो व्यथक्त ॥

स्वप्नेन सोमं निश्चि वीक्ष्य बालमादाय सारोप्य किल स्वमङ्कम् । लब्धोऽतिसौम्यस्तनयः प्रजानां मयेति दिष्टाभ्यववर्धदार्लाः ॥ १०॥

स्वप्नेनेति ॥ मया निश्चि स्वप्नेन बालं सोमं वीक्ष्य च आदाय किल अनायासेन स्तर-मङ्कमारोप्य प्रजानामितसौम्यस्तनयो लब्ध इति सा दिष्ट्या परमोत्सवेन आलीः सखी-रभ्यवर्धत् आनन्दयांचक्रे ॥

ग्रहेषु तेष्चगतेषु तस्मिन्नक्षत्रयोगे सुपुवे कुमारम् । अवग्रहो यैरभवन्न भूमेर्येनापि न क्षच्नमुदीर्णमन्यत् ॥ ११ ॥

प्रहेष्विति ॥ यैप्रीहैर्भूमेः अवप्रदः प्रतिषन्धो नाभवत् , येन नक्षत्रयोगेन अन्यत् क्षत्रं न उदीर्ण समुत्पन्नम्, तेषु प्रहेष्चगतेषु सत्सु तिस्मन्नक्षत्रयोगसमाहारे सित कुमारं सु-षुवे ॥ समुचयः ॥ तिस्मिन्सुते तत्क्षणजातमात्रे रत्नप्रदीषाः प्रभया विमुक्ताः । नित्यं नरालम्बितभोगभागा नागा इवोच्चैः सविषादमस्थुः ॥ १२ ॥

तिसिनिति ॥ तिस्मिन् सुते तत्समयजातमात्रे सित रत्नप्रदीपा प्रभया विमुक्ताः, नित्यं नरे आलम्बितो भोगभागो येस्ते नागा इव, उच्चैः सिवपादं यथा स्यात्तथा अस्थुः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

नालं न्यधित्सद्ध्वि यत्र नाभ्यं पदे पदे तत्र निधि निचाय्य । रोमाञ्चितः कञ्चकमन्यदेकं स कञ्चकी पर्यधितेव हृष्टः ॥ १३ ॥

नालमिति ॥ स कञ्चर्का यत्र भुवि नाभिभवं नालं न्यधित्सत् तत्र पदे पदे निधि नि-चाप्य हृष्टः सन् रोमाञ्चितः सन्नन्यदेकं कञ्चकं पर्यधितेत्र ॥ उत्प्रेक्षा ॥

दिशः प्रसेदुर्विमलं नभोऽभूत्सौवं न्यपप्तत्कुसुमं नभस्तः।

विरिद्धमिद्धं दिवि दुन्दुर्भानां कि भागधेये सति दुर्हभं वा ॥ १४ ॥

दिश इति ॥ दिशः प्रसन्ना अभ्वन्, नभो निर्मलमभूत्, आकाशतो दिविजं क्रसुमं नितरां पपात, दिवि दुन्दुभीनां विरिद्धं ध्वनितम् इद्धं तारमभृत्, अथवा भागधेये भाग्ये सित (प्राणिनाम्) किं दुर्लभं स्यात् ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

आशीतिका वर्षवराः पुरंध्यः पञ्चाशतुत्तीर्णदशा निशान्ते । कुञ्जाश्च पुत्रोत्सवमोहमन्त्रेरनर्तिपुः स्तोभिमवाभिनीताः ॥ १९ ॥

आशातीति ॥ अशीति भ्ता आशीतिकाः । 'तमधीष्टो सतो भ्तो-' इति ठक् ॥ वर्षेरिधिका अन्तःपुररक्षणितयुक्ता नपुंसकरूषा महत्तराः पत्नाशद् वर्षाणि उत्तीणी दशा वया यासां तादशः पुरंध्यः कामिन्यः कुटजाश्च अनुप्रपृष्ठवंशाः पुत्रोत्सवेनव मोहमन्त्रैः स्तोभमावेशम् अभिनीताः प्रापिता इव नृत्यं चकुः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

निवेदयद्यः सुतजन्म राजा स राज्यचिहं सुतराज्यभास्त्रम् । हित्वैतदेकं धृतवान्न किचिद्देयं हि तुष्टरिप नान्यदीयम् ॥ १६ ॥

निवेदेति ॥ स राजा सुतजन्म निवेदयद्भयः एकं योवराज्योपयोग्यं राज्यचिह्नं हित्वा न किंचिद्धृतवान् । हि यतः तुष्टरिप अन्यदीयं न देयम् ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

अन्तःपुरे रार्जान राजधान्यां देशेऽप्यसंमाय दिशामधीशान् । व्याप्यासनक्षोभकृदुत्सवोऽयमद्यापि विश्राम्यति न प्रजासु ॥ १७ ॥

अन्तेति ॥ अयम् आसनस्योपवेशनस्य क्षोभं संचलनं करोति स उत्सवः दिशामधी-शान्व्याप्य अवरोधे राजान राजधान्यां देशेऽप्यसंमाय अद्यापि प्रजासु न विश्राम्यति ॥ समुच्चयः ॥ समं द्विषन्तः शुकसारिकाभिर्विपाशिता वल्गु शिशुं शशंसुः । निर्मोक्षमाणं सह धैनुकेन गृहे गृहे वात्सकमभ्यमुञ्चत् ॥ १८॥

सममिति ॥ शुकसारिकाभिः समं विपाशिता द्विषन्तो वल्गु यथा स्यास्तथा शिशुं शशंसुः । निर्मोक्षमाणं आत्मानं मोक्तुमिच्छन्तं वत्ससमृहं धेनुसमृहेन सह एहे एहे अभ्भयमुखत् ॥ समुचयः ॥

पुरोहितावर्तितजातकर्मा नीरञ्जितं रत्नमिवाकरस्थम् ।

पुत्रः प्रकाशोऽयमभृतिकया हि द्रव्यं निसृष्टद्युति संस्करोति ॥ १९॥ पुरोहीति ॥ पुरोहितेनावर्तितं जातकर्म यस्य स अयं पुत्रः, नीरिक्षतमाकरस्यं रब-मिव, प्रकाशः तेजस्वी अभृत् । हि यतः क्रिया निम्प्टयुति अविनष्टकान्ति द्रव्यं संस्क-रोति ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

पूर्व परं ज्योतिरुपार्च्य दैवं स्थेयान्प्रकृत्या विशदो गरीयान् । मनोभिरामोऽयमजातशत्रुरित्यर्थयुक्तं जुहुवे नृपेण ॥ २०॥

पूर्वमिति ॥ नृषेण दश्यथेन, परमुत्कृष्टम्, देवं ज्योतिः पूर्वमुपाच्यं पूजयित्वा अयं प्रकृत्या स्थेयान् स्थिरः, गरीयान् गरिष्टः, अजाताः शत्रवः शातियतारे यस् । अपराजितः ।यद्वा यमजातशत्रुः यमजं मरणमतिन शत्रवो यस्य, यमाय यावजीववताय जाताः
त्यक्तश्रवाः शत्रवो यस्येति वा, मनोभिश्चित्तेन विशदः स्वच्छाश्रयः । 'ह् लोपे' इति दीर्घस्तु संशापूर्वकत्वात्र । तथा च महिकाव्यस्थ ४ सर्गे 'जिक्षमोऽनपराधेऽपि नरात्रक्तंदिवं
वयम् । कुतस्त्यं भीरु यक्तभ्यो दुद्यद्भष्ये। क्षमामहे ॥' इति ३९ पद्यव्याख्याने भीरु
इत्यत्र 'संशापूर्वकत्वात्संवृद्धिगुणो न' इति, 'क्रियाशव्दत्वादमुष्यत्वाच उद्गत इत्यूङ्भावः'
इत्यप्यत्रेव सर्गे २९ पद्यव्याख्याने जयमङ्गला । मनः अभि लक्षीकृत्य अभेः कूर्मप्रवचनीयत्वेन मन इत्यत्र द्वितीया वा। रामः इति अर्थयुक्तं यथा स्याक्तथा जुद्धवे आहृतः ॥
भारतीयपक्षे—मनोभिरामः कमनीयः, मनोभिः आमः सार्वः इति वा, अजातशत्रुः
युश्विष्टिरः ॥ क्षेषः ॥

दिनानि लब्ध्वा ववृधे शशीव कुङ्जानवष्टभ्य विचक्रमे च । किचिद्धभाषे सवयोभिरल्पं यात्रां जनस्योपदिशन्तिवासीत् ॥ २१ ॥ दिनानीति ॥ [पुत्रः] जनस्य लोकस्य यात्रां स्थितिमुपदिशनिवासीत्, दिनानि प्राप्य

ादनानाति ॥ [पुत्रः] जनस्य लाकस्य यात्रा स्थातमुपादशान्नवासात्, ादनानि प्राप् शशीव वृष्ट्ये, कुञ्जानामाश्रयेण विचचाल, मिश्रेः सह किंचिदुक्तवांश्च ॥ समुच्चयः ॥

कपोलयोर्म्भिनि पादयोस्तं निमीलिताक्षं नृपतिश्चचुम्ब ।

स्वस्य प्रियायाश्च सुतेऽवतीर्णमास्वादयन्स्रेहमिवैकरूपम् ॥ २२ ॥

कपोलेति ॥ स्वस्य प्रियायाश्च एकरूपं सुतेऽवतीर्णं स्नेहमास्वादयित्रव नृपति: निमी-लिताक्षं यथा स्यान्तथा तं कपोलादिस्थाने चुचुम्ब ॥ उत्प्रेक्षा ॥ स प्राज्ञमाहाकुलशूरसङ्गं चकार पोतुः प्रथमं नरेन्द्रः । एक्तं नवं भाजनमत्र येन तद्गन्धरूपं हि भवत्यवश्यम् ॥ २३ ॥

स प्राञ्चेति ॥ स नरेन्द्रः पोतुः पुत्रस्य प्रथमं प्राञ्चेमेहाकुलसंभूतैः शूरैः सङ्गं चकार । हि यतो येन वस्तुना नवं भाजनं पृक्तं भवति तद्गन्थरूपमेवात्र लोकेऽवश्यं भवति ॥ उक्तं च—'नवान्यमत्राणि शुभोऽशुभो वा वासोऽपि लग्नोऽनयदात्मभावम् । यान्येव तानी-तरथा विधातुं शक्कोति नूनं न चतुर्भुखोऽपि ॥' अर्थान्तरन्यासः ॥

लिपिं स संख्यामपि वृत्तचौलः समाप्य वृत्तोपनयः ऋमेण । ब्रह्माचरन्षोडशवर्षबद्धमादत्त विद्याः कृतवृद्धसेवः ॥ २४ ॥

लिपिं स इति ॥ समुच्चयः ॥

आन्वीक्षिकीं शिष्टजनाद्यतिभ्यस्त्रयीं च वार्तामधिकारकृद्भयः।

वक्तुः प्रयोक्तश्च स दण्डनीतिं विदां मतः साधु विदांचकार ॥ २५॥

आन्वीक्षिकीमिति ॥ शिष्टजनादान्वीक्षिकीम्, मुनिभ्यस्रयीम्, अधिकारनियुक्तेभ्यो वार्ताम्, वक्तुः प्रयोक्तश्च दण्डनीतिम्, विदां मतः स साधु यथा स्यात्तथा विदांचकार ॥ समुच्चयः ॥

कृत्वा सपर्यो कुलदेवताम्यो विधाय गोदानविधि सुतस्य । सवृत्तविद्याभिजनानुरूपं स दारकर्मावनिपश्चकार ॥ २६ ॥

कृरवेति ॥ अवनिपः स कुलदेवताभ्यः सपर्यो कृत्वा सुतस्य गोदानविधि विधाय स-मानेन वृत्तेनाचरणेन, विद्या व्याकरणतर्कादिलक्षणया, अभिजनेन कुलेन अनुरूपं योग्यं दारकर्म विवाहं चकार ॥ समुचयः ॥

सज्जानकीनाशमतेरपेता नवा वधूः प्रेम निद्र्य यूनः ।

विलासिका चित्तमसौ जहार किं कोऽपि ताद्यग्विषयेऽस्त्यसक्तः॥२७॥

सजेति ॥ नाशोऽदर्शनम् । वियोग इति यावत्। तस्य मतेरपेता । न वियोगविषयेत्यर्थः । नवा तरुणी विलासो नेत्रजो विकारोऽस्यास्ति सा विलासिका असी जानकी वधः सत्स-मीचीनम् 'यत्रावकाशलेशोऽस्ति नोपचारिवचारयोः । तद्धानं प्रेम चाशेषदुःखिभद्यो-गिभोगिनोः ॥' इत्युक्तलक्षणं प्रेम निदर्श यूनस्तरुणस्य रामस्य चित्तं हृदयं जहार, किं कोऽपि तादक् रामसदृशो विषये इष्टस्नग्वनिताचन्दनादावसक्तोऽस्ति ॥ भा-रतीयपक्षे—सजा प्रगुणा यद्वा सतः सत्पुरुषाजाता कुलीना कीनाशस्य यमस्य मितिरिव मितः कीनाशमितः कूरेत्यर्थः । यद्वा 'कीनाशः कृपणो लुब्धो दीनो गृधुश्च मर्दनः' इत्युक्तेः कीनाशा दीना मितः कीनाशमितस्तस्या अपेता विलासिका विलासिनी यूनो युधिष्ठरस्य चित्तं न जहारेति विशेषः । स्रेषार्थान्तरन्यासः ॥

भीमः क्रमाद्धर्महरः किरीटी प्रांशुर्विशालः ककुदुन्नतांसः । अभूद्रुषस्कन्धधरो महेच्छः स वर्तितो वर्तिकयेव धात्रा ॥ २८ ॥

भीम इति ॥ भीमो भयानको भीमसेनश्च । किरीटी मुकुटवान् अर्जुनश्च । क्रमात् परिपाट्या आनन्तर्येण च । प्रांग्ठः उचैस्तरः। विशालो विस्तीर्णः । ककुट् वृषस्कन्धोर्धन् प्रन्थिरिवोन्नतावंसौ यस्य । वृषस्य वृषभस्य धर्मस्य वेव स्कन्धधरा प्रीवा यस्य । महतीच्छा यस्य, यहा मह उत्सवे इच्छा यस्य, यहा महे अच्छोऽविकलहृदयः । वर्तिका वित्रलेखनी । वर्तितश्चितितः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

ततः सुमित्रोदयहेतुभ्तामद्रज्ञन्नति प्राप्तमसूत स्नुम् । योऽपप्रथत्सन्नकुलोदितारिः श्रीलक्ष्मणारूयां सहदेवचर्यः ॥ २९ ॥

तत इति ॥ ततः रामोत्पत्यनन्तरम्, सुमित्रा राज्ञी उदयहेतुभृतां विभवकारणभ्नताम्, अद्रयुन्नतिम् अद्रेः पर्वतस्य संबन्धिनीम् उन्नतिम् पार्वतीमिवोन्नति वा प्राप्तं सृनुम् पुत्रम् असूत जनितवती । सन्ना हता कुले उदिता अरयो येन सः, सन्नकुलोदितारिः देवान्नामिव चर्यया गत्या सहवर्तमानः सहदेवचर्यः यः श्रीलक्ष्मणाख्यां 'लक्ष्मण' इति नाम अपप्रथत् प्रकृटितवान् ॥ भारतीयपक्षे—ततः युधिष्ठिरभीमार्जुनोत्पत्त्यनन्तरम् । सुमित्रोदयहेतुभूता शोभनिमित्राणामुदयहेतुभूता, माद्री राज्ञी उन्नति प्राप्तं मृनुमसूत । यः सहदेवेन चर्या गमनं यस्य स सहदेवचर्यः तादशः सन् दितारिः दिताः खण्डिता अरयो येन तादशः सन् श्रीलक्ष्मणा श्रिया लक्ष्म्या लक्ष्मभिर्लक्षणेश्च नक्ष्य इत्याख्याम् अपप्रथत् ॥ श्रेषालंकारः॥

राज्ञस्तथा सुप्रजमः कुलस्य मर्वस्य मोऽतीव जनस्य जातः । राजुञ्जनामाम्युद्यैकहेतुः पुत्रं पुनातं(नं) हि कुलं निराहुः ॥ ३० ॥

राज्ञ इति ॥ यथा रामलक्ष्मणो पुत्रौ जातो, तथा राज्ञो दशरथस्य सुप्रजसः कामिन्याः स शतुष्ठनामा पुत्रो जातः, यः सर्वस्य कुलस्य जनस्य अतीव अभ्युदयेकहेतुः । हि यतः कुलं पुनातं(नं) पुत्रं निराहुः ॥ उक्तं च—'पुष्णाति धर्म हि कुलक्रमेण समागतं यः कृपया प्रपूतम् । कुलं पुनातं(नं) जनकस्य कीत्यो पुत्रं पवित्रं प्रवदन्ति शिष्टाः ॥' भारतीयपक्षे—शत्रुद्यं नाम यस्य स नकुलः सर्वस्यातीवाभ्युदयेकहेतुर्जात इत्यन्वयः ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

सर्वः कुमारः सुकुमारमूर्तिः सोष्णीषमूर्धोत्रतिरौणिकीभूः । आलिङ्गितश्रीकरकंकणाङ्कमार्गीदिवावर्तितकण्ठरेखः ॥ ३१ ॥

सर्व इति ॥ सुकुमारा मूर्तिर्यस्य स, उष्णीषेण ब्रह्मद्वारस्थोच्चप्रदेशप्रनिथलक्षणिवशे-षेण सहिता मूर्ध उन्नतिर्यस्य सः, उर्णायां भ्रुवोरन्तरावर्त्ते नियुक्ते भ्रुवौ यस्य । 'तत्र नि-युक्तः' इति ठिक 'वृद्धिनिमित्तस्य-' इति पुंवद्भावनिषेधः । आलिङ्गितायाः श्रिया लक्ष्म्याः शोभायाः करकंकणस्य चिह्नवतो मार्गादिव आवर्तिता कण्ठरेखा यस्य स सर्वः कुमारः कथंचित् पितुर्गौरवं ललक्के इति तृतीयश्लोकस्थिकयया संबन्धः ॥ उत्प्रेक्षा ॥ ऊर्जस्वलः पर्वतभित्तिवक्षा निगृढजानुद्वयलम्बबाहः ।

गम्भीरनाभिः स बृहन्नितम्बः श्रीगोपुरस्तम्भनिभायतोरुः ॥ ३२ ॥ अर्जस्वल इति ॥ निगूर्टं जानुद्वयं यस्य तादशः। लम्बाँ बाहू यस्य । श्रीगोपुरस्तम्भेन निभे आयते जरू यस्य सः ॥ उपमा ॥

चतुर्दशद्वनद्वसमानदेहः सर्वेषु शास्त्रेषु कृतावतारः।

गुणाधिकः प्रश्रयभङ्गभीरुः पितुः कथंचिद्धरुतां छलङ्के ॥ ६३ ॥ चतुर्देति ॥ श्रृ-लांचन-नासा-कपोल-कर्ण-ओष्ठ-स्कन्ध-बाहु-पाणि-स्तन-पार्श्व-उरु-जङ्का-पादानां चतुर्दशानां द्वन्द्वन समानो देहो यस्य ॥ अन्त्यदीपकम् ॥

तत्याज पुत्रो विनयं न कश्चिजाहौ पिता नानुनयं कदाचित्।

यतः पितापुत्रमनन्यदाशं कस्यापि नाभूदपरुद्धवृत्तम् ॥ ३४ ॥

तत्याजेति ॥ यतः पितापुत्रं ताततनयम् कस्यापि अन्योन्यम् न अन्यस्मिन्नाशा यस्य तादशं सत् । 'अषष्ठयतृतीयास्थस्य—' इति दुगागमः । अपरुद्धवृत्तं लेकिकव्यवहार-निन्द्याचरणं नाभूत् । तस्मात् किथित्पुत्रः स्विपितारं विनयं न तत्याज । तथा पिता स्व-पुत्रेषु कदािचत् अनुनयं प्रसादं न जहौ । निश्वयालंकारः ॥

तं द्रोणसंशब्दनमादधानं गुरुं प्रणम्यादित चापविद्याम् ।

राजन्यकं तां विजहौ विरुद्धां ग्राह्यं च हेयं च भवेद्गुरुभ्यः ॥ ३५ ॥

तमिति ॥ राजन्यानां समूहः द्रोणसंशब्दनं मेघध्वनिं द्रोणसंज्ञां चाददानं तं गुरुं पितर-माचार्यं च प्रणम्य चापविद्यां धनुर्विद्यामादित, विरुद्धामसम्यग्विद्यां तां चापविद्यां वि-जहां, यतो गुरुभ्यस्तदुपदेशात्सम्यग्न्राह्यम्, असम्यग्वेयं भवेदेव ॥ श्हेषः ॥

पदप्रयोगे निपुणं विनामे संघी विसर्गे च कृतावधानम् । सर्वेषु शास्त्रेषु जितश्रमं तचापेऽपि न व्याकरणं मुमोच ॥ ३६ ॥

पदेति॥ पदानां सुप्तिङन्तानां वेशाखंठीहप्रत्याठीहरुक्षणोपरुक्षितानां च प्रयोगे रचन्त्रायां विन्यासे च, निपुणं दक्षम्, विनामे पत्वणत्वयोः शरनम्रीकरणे च, संधौ प्रसतवर्णे-कत्रीकरणे शरसंधाने च, विसर्गे प्रकटीिकयतेऽकार(?)मंश्विष्टार्थो येन तत्र शरत्यागे च, कृतावधानं विहितोयमम्, सर्वेषु शास्त्रेषु कृत्तद्वितसमासेकशेषादिषु राजव्यधापत्रच्छेदा-दिचित्रेषु च, जितश्रमं विहिताभ्यासम्, तद्दाजयनकं चापेऽपि धनुर्विद्यायामपि व्याकरणं तत्साम्यं न मुमोच त्यक्तवान् ॥ श्लेषः ॥

उत्प्रेक्षणे लक्ष्यिवधा च दक्षं धमं नदीर्ण पटु शब्दमेदे । निष्णातमुचैरचनासु चैतचापेऽपि तत्याज न काव्यकर्म ॥ ३७ ॥ उत्प्रेक्षेति ॥ उत्प्रेक्षणे उत्प्रेक्षालंकारे दृष्टमुष्टचोर्वलोकने च, लक्ष्यविधा अर्थनिरूप-णायां वेधव्यधायां च, दक्षम्, धमं अष्टादशस्थलव्यावर्णनलक्षणे धर्मार्थकामरूपे त्रिवर्गे वा धनुर्गुणे च, नदीर्ण प्रवीणम्, शब्दभेदे तत्तद्देशनियतप्रयोक्तव्यशब्दविभागे शब्दमेव ल-क्ष्याक्रत्य शरमोक्षणे च, पटु कुशलम्, उच्चे रचनासु खङ्गचक्रलाङ्गलमुरजादिबन्धरचनासु दण्डस्वस्तिकाहितुरगचक्रव्यृहादिषु च निष्णातं तीक्ष्णिधषणम्, एतद्राजन्यकं चापेऽपि काव्यकर्म न तत्याज ॥ क्षेषः ॥

आमण्डलीभूतशरासनस्य ज्याघोषवित्रासितदिग्गजस्य । त्रेलोक्यमालीढपदस्य मध्यमापत्य लीनं तदमंस्त रुष्टम् ॥ ३८ ॥

आमण्डेति ॥ रुष्टं कुपितम्, तद्राजन्यकं कर्त्वं केलोक्यं भुवनत्रयम् आ समन्तानमः ण्डलीभूतं कुण्डलीभूतं शरासनं यस्य तादृशस्य ज्याया घोषेण वित्रासिता दिग्गजा येन तादृशस्य आलीदृस्थानविशेषस्य मध्यम् आपत्य आगत्य लीनं द्रवभावेन परिणतम् अ- मंस्त ॥ उत्प्रक्षा ॥

एवं चूडाताडितपादं परभूपा भक्त्येककियेयमुपेयुः शरणं यम् । सोभीतोऽयं तत्र समन्ताद्भरतोऽभूत्पुत्रः सर्वापायविधानिर्जितशत्रुः॥ ३९॥

एवमिति ॥ एवं रामलक्ष्मणशत्रुद्वीत्पत्तिप्रकारेण सः, अयं प्रत्यक्षदृष्टः, अभीतो निभयः, यद्वा अयं शुभावहिविधिम् अभि समन्तादितः प्राप्तः, सर्वेषामुपायानां सामदानादीनां
विधानः समन्तात् जितशत्रुः भरतुः तन्नामा पुत्रः तत्र दशरथे राजिन अभूदजिन, यं
कैत्रेयेयं कैत्रेय्या अपत्यं चूडाताडितपादं मुकुटाग्रमणिचुम्बितचरणं यथा स्यात्तथा भक्त्ये
सेवाये शरणं परभूपाः शत्रव उपेयुः ॥भारतीयपक्षे —तत्र पाण्डुनृषे सर्वः पुत्रो भरतः तद्वस्यः
अपायविधानः नीतिशास्त्रीयमार्गविपरीतिक्रयाभिः समन्ताजितशत्रुरभूत्, यम् अयेयम्
यातुमशक्यम् एकैते असहायाः सन्तः भक्त्या इति विशेषः श्लेषः ॥ मत्तमयुरं वृत्तम् ॥

श्रिया विलोलो भरतो न जातः सुतो विनीतः सकलो बभूव । भज्येत राज्यं द्यविनीतपुत्रं घुणाहतं काष्ठमिव क्षणेन ॥ ४० ॥

श्रियेति ॥ भरतो नाम सुतः श्रिया लक्ष्म्या विलोलश्चन्नलो न जातः किंतु विनीतो नम्नः सकलः कलाभिर्गणितपठितवेणुवीणादिभिः सहितश्च बभूव ॥ भारतीयपक्षे-— सकलः सुतः श्रिया लक्ष्म्या आविलः युक्तः सन् लोभरतो लुन्धो न जातः इति विशेषः ॥ श्लेष्मर्थान्तरन्यासः ॥

तिसन्काले लीलया धार्तराष्ट्रास्ते कौरव्याभासमानस्वरूपाः । आलोकान्तकान्तकीर्तिप्रतापा न्याय्यस्थित्यापारपारा इवास्थुः ॥ ४१ ॥ तिस्मिन्निति ॥ लीलया गतिविशेषेण धार्तराष्ट्रा हंसोपमाः यद्वा लीलया हेलामाञ्चे-णापि धृतं राष्ट्रं पशुधान्यहिरण्यादिसंपदा राजते तित् यस्ते धृतराष्ट्राः ततः स्वाधिकोऽण्, रव्याभासमानस्वरूपा रविरिवाभासमानं स्वरूपं येषां ताहशा आलोकान्तं क्रान्तौ कीर्ति-प्रतापौ येषां ताहशास्ते रामादयः कौ पृथिव्यां तिस्मन्काले न्याय्यस्थित्या अपारपाराः समुद्रा इव अस्थुः ॥भारतीयपक्षे—ते धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्रस्य पाण्डुज्येष्ठश्रातुरपत्यानि कौरव्या लीलया भासमानस्वरूपा दीप्यमानमृत्ये इति विशेषः ॥ श्लेषालंकारः ॥ शालिनी वृत्तम् ॥

सर्वस्वादुर्योधनेनार्जियत्वा दत्त्वा पित्रे येन संपत्फलानाम् ।

पृक्तास्तेन ज्यायसा आतरस्ते जग्मुर्लोकालम्बनस्तम्भमूर्तिम् ॥ ४२ ॥

सर्वेति ॥ येन योधनेन सर्वस्वादुः सर्वेषां स्वपरवंशोद्भवानां साधुवृत्तीनां स्वादुः । विश्वरसिकेत्यर्थः । फलानां संपद् अर्जियित्वा उपार्ज्य पित्रे दत्ता, तेन ज्यायसा ज्येष्ठेन रामेण पृक्ता युक्ता आतरस्ते लक्ष्मणादयः लोकस्यालम्बनाय स्तम्भ इव मूर्ति जग्मुः ॥ भारतीयपक्षे—येन दुर्योधनेन सर्वस्वा सर्वेषां स्वा आत्मीया फलानां संपत् अर्जिवित्वा पित्रे धृतराष्ट्राय दत्ता इति विशेषः ॥ श्लेषोत्प्रेक्षा ॥

इति विनमयन्नुचैस्तव्यान्नतानतिवर्धय-

न्स परिणमयन्पृथ्वीं पुत्रैर्वसृन्युपहारयन् । सुखमगमयत्कालं हर्म्ये सारन्परमेष्ठिनं

नहि सुतवतां नामासाध्यं धनंजयमिच्छताम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीधनंजर्यावरिचते धनंजयाङ्के राघवणाण्डवीयापरनाम्नि द्विसंधाने काव्ये राघवणाण्डवकारवोत्पत्तिवर्णनस्तृतीयः सर्गः समाप्तः ।

इतीति ॥ स राजा दशरथः पाण्डुश्च, इति उक्तप्रकारेण पुत्रैः उच्चैस्तब्धान्रिपून् विनमयन् विशेषेण नम्नीकारयन्, नतान् अतिवर्धयन्, पृथ्वीं परिणमयन् हस्तेकारयन्, वसूनि द्रव्याणि उपहारयन् पृष्टि प्रापयन्, परमेष्टिनं स्मरन् स्मरणविषयं नयन्, कालं समयं हम्ये सुखं यथा स्यात्तथा अगमयत् । हि यतः धनं जयं चेच्छतां सुतवताम् अस्सध्यं नाम नास्ति ॥ अर्थान्तर्न्यासः । हरिणीवृत्तम् ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुदालोपनामकश्रीच्छोटीलालात्मजश्रीवदरीनाथविरचितायां द्विसंधानकाव्यटीकायां पुत्रोत्पत्तिवर्णनो नाम तृतीयः सर्गः ।

चतुर्थः सर्गः ।

अथ जातु न यौवनोदये सहवासाय ममायमसारत् । इति जातरुषेव भूपतेर्जरसागृद्यत केशवछरी ॥ १ ॥

अथेति ॥ अयं राजा युत्रावस्थायां सहवासाय कदापि मम माम् । 'अधीगर्थ-' इति षष्टी । नास्मरदिति जातरोषया इव जरया केश्ववहरी अगृह्यत ॥ उत्प्रेक्षा । सर्गे- ऽस्मिन्वैतालीयं वृत्तम् ॥

## प्रथमस्तनयोऽभिषिच्यतामिति सापत्न्यमयादिवाजपत् ।

पिलतं तमुपेत्य कर्णयोनिजगुप्तिप्रशमो हि वर्धिमा ॥ २ ॥

प्रथमेति ॥ पलितम् तं राजानमुपेत्य कर्णयोः प्रथमस्तनयोऽभिषिच्यतामिति शत्रुत्त-भयादिव अजपत् । हि यतः निजौ गुप्तिप्रशमौ यस्य तादशो वर्धिमा वार्धक्यम् ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

विनिरूप्य स दर्पणे जरां निभृतं मौलिमुपोपवाजयन् ।

इति निर्विविदे विशांपतिर्विरितं याति हि संसतेर्बुधः ॥ ३ ॥

विनीति ॥ स विशांपतिर्निभृतं संकुचितं मौलिम् उपोपवाजयन् विधुन्वन् । 'वो विधूनने जुक्' इति णा जुगागमः ॥ सन् दर्पणे आदेशं जराम् अवलोक्य निर्विविदे नि-विण्णो बभृव । हि यतः बुधः संस्रतेर्विरतिं याति ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

> किमभुक्तमनुष्ठितं जनैर्यदपूर्वं प्रतिपालयन्त्यमी । ननु भुक्तसमैव वेदना सुखनामा विषयेषु भाविषु ॥ ४॥

किमिति ॥ अमी जना यदपूर्वमदृष्टं प्रतिपालयन्ति प्रतीक्षन्ते । तत् किं अभुक्तमननुभूतं जनरनृष्टितम् । अपि तु भुक्तमेव ॥ ननु भाविनं वैषयिकं भोगं प्रतीक्षन्ते इति
चेत्, नेष दोषः । ननु च भाविषु विषयेषु, सुखमेव नाम यस्य तादशी, वेदना विद्यते
परिज्ञायते मनोव्यापारेणेन्द्रियव्यापारोद्धवं सुखमनया सा अनुभवनमित्यर्थः । भुक्तसमा
भुक्तिन रमणीयेन लक्चन्दनादिविषयलक्षणेन समा अनुभवसमानकालिकैव ॥ शीतबहुले
शिशिरे तृणान्निसंयोगजसुखानुकारित्वाद्विषयणामापद्रम्यत्वमवसानवेगस्यमिति भावः ॥

त्यजतो न जहाति योऽखिलान्विषयांस्तद्विषयैकमानसः।

स जहातु दुरन्तभावनामजहद्वृत्तिमिमां कथं जनः ॥ ५ ॥

त्यजेति ॥ यस्त्यागं कुर्वतोऽप्यिखलान्विषयान् तेषु विषयेषु एकमसाधारणं मानसं यस्य तादशः सन् न जहाति स जन इमां दुरन्तेषु रागादिषु भावनाम् अजहती वृत्ति-वैर्तनं यस्यास्तां कथं जहातु । अपि तु न ॥

क्षणभङ्गरमङ्गमङ्गिनां न गता यौवनिका निवर्तते ।

विभवास्तृणवारिचञ्चला निचया मर्मरपत्रसंनिभाः ॥ ६ ॥

क्षणोति ॥ यौवनिका तरुणं वयः । तृणवारिवचवलाः । मर्मरपत्रं शुष्कपर्णम् । नि-चया माद्यन्मित्रकलत्रपुत्रादयः ॥ उपमा ॥

द्विषि मित्रमतिं हितप्रिये रिपुबुद्धिं जनयन्ति जन्तवः।

विपरीततया तन्भृतामिह तत्रापि दवीयसी मितः ॥ ७ ॥ द्विषीति ॥ जन्तवः द्विपि अनन्तसंसारभ्रमणहेतुत्वादेषणात्रयरूपे शत्रौ मित्रवृद्धि सहाय- बुद्धिम्, हितप्रिये भवोद्भवानवरतानन्तदुःखपरम्पराविनाशहेतुत्वादनन्तसुखविधातृत्वादा-त्मकार्ये धर्मलक्षणे प्रतिकूलमितं विपरीतत्तया जनयन्ति । यतो देहभृताम् इह लोके परलोके च तत्र मित्रशत्रुज्ञाने दूरतमा मितिः॥ अर्थान्तरन्यासः॥

क नृपो भरतोऽमरार्चितो भुवनं येन बभूव भारतम् । क्षणिकाः सकलाः समागमाः कृतमेकं हि विवर्तते परम् ॥ ८ ॥ केति ॥ हि निश्चयेन कृतं विहितं परं केवलम् एकं विवर्तते विपरिणमित ॥ हिममुष्णहतस्य यत्सुखं शिशिराभ्यदितचेतसोऽनलः । क्षणदुःखनिषेधकारणं न सुखं नित्यमुशन्ति योगिनः ॥ ९ ॥ हिममिति ॥ योगिनः क्षणदुःखनिषेधकारणं सुखं नित्यं न उशन्ति ॥ यदपायि पयः सुतेन यद्विसुताभिः सस्रजेऽश्च मातृभिः । मध्रं लवणं च कि द्वयं न पयःक्षारपयोधितोऽधिकम् ॥ १० ॥

यदेति ॥ यत् सुतेन पयः क्षीरम् अपायि, यद् वन्ध्यानिर्मातःभिरश्च विसष्टम्, तद् द्वं मधुरं लवणं च किं क्षीरक्षारसमुद्राभ्यामधिकं न । अपि त्वधिकमेव । मोह-माहारम्यम् ॥

विगणय्य तदेवमंहसो विरिरंसन्निभेषेक्कमियमम् । इति तं व्यनयत्स्रतं सतामृणनिश्चित्ततया स्वनिर्वृतिः ॥ ११ ॥

विगणिति ॥ राजा एवमुक्तप्रकारेण तत्पूर्वोक्तं विगणय्य विचार्य अंहसः पापात् वि-रामं विधातुमिच्छन् ज्येष्ठं तं सुतम् अभिषेक्तं राजपटे अभिषेकं कर्तुम् इति वक्ष्यमाण-रीत्या व्यनयत् शिक्षितवान् । यतः मताम् कृणानिष्कान्तं चित्तं यस्य ताहक्तया स्वनिवृतिर्भवन्ति ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

> युगबद्धमिमं भरं भुवस्त्वमिहेको नृपपुंगवः परम् । धवलो वहसे ततोऽधुना न ममाज्ञामवमन्तुमहीमे ॥ १२॥

युगेति ॥ यस्मात्कारणात् इमं प्रत्यक्षभृतं मजृतं युगवद्धं भुवः भरं भारम् इह भूम-ण्डले त्वमेव परं केवलम् एकोऽसहायः नृपपुंगवः नरेन्द्राप्रणीः धवलः शुश्रः निष्कलङ्कः सन् वहसे वक्ष्यमे ततः कारणाद् अधुना ममाज्ञाम् अवमन्तुं नार्हसि ॥

विजयाय जय स्वमादितो निजकमीप्रकृतिं ततो रिपुम् । गमिनः परलोकसाधनं तव मेऽपि स्थितिरीदृशी मता ॥ १३ ॥

विजयेति ॥ गमिनो गन्तुमिच्छतस्तव मम च ई्ह्शी स्थितिः परलोकसाधनं शत्रु-लोकसाधनं पारलोकिकसाधनं मता । कीह्शी । त्वम् आदितः प्रथमतः विजयाय जय-निमित्तं स्वमात्मानं जय प्रशमय । अहमपि जयामि । ततस्त्वं निजकर्म अहोरात्रवि- भागिकयाम् । ततः प्रकृतिम् अमात्यादिसप्तकम् । अहं तु निजक्रमप्रकृतिम् आत्मीयक-र्मस्वभावम् । ततो रिपुं कामादिषट्कं त्वम् । अहं तु मोहनीयकर्मापि । जय जयामीति कियाया यथायोग्यमन्वयः ॥ श्लेषः ॥

> विहिताखिलसत्त्वरक्षणं घृतसत्यस्थिति वीतमत्सरम् । त्वमितोऽहमिवाभयैकवागसिधाराव्रतधर्ममाचरः ॥ १४ ॥

विहीति ॥ इतः अद्यप्रभृति, अभयैकवाग् अभयैकवचनः त्वम् असिधारैव व्रतं यत्र तादश्यमम् । अहं तु असिधारावरकर्तु धर्तु चाशक्यं सर्वदर्शनसंमतब्रह्मचयैरूपव्रतस्य जीवदयारूपधमस्य च समाहारम् । विहिताखिलसत्वरक्षणम् । त्वं कृतसकलप्राणिरक्षणम्, अहं तु विहितम् अखिलानाम् एकेन्द्रियादिपश्चेन्द्रियपर्यन्तजीवानां रक्षणं यस्मिन् तान्दक्। धृतसत्यस्थिति । त्वं धृता सत्येन स्थितिर्यत्र, अहं तु धृता सत्येऽनलीकवचने स्थितिर्यत्र तादक् च । वीतमत्सरम् । त्वं विशेषेण इतः प्राप्तो वीरव्रतनिष्पत्ये मत्सरोऽहं-कारो यत्र तादक्, अहं तु विशेषेण इतो गतः मत्सर आत्ममन्यता यत्र तादक् च । यथा स्थात्तथा । त्वम् आचर यथाहमाचरिष्यामि ॥ श्रेषोपमा ॥

विविधानि वस्नि वाहनं बहु देशो दिशतीति वर्णितः । स यथोक्तिमिमामुपष्ठवैने विहास्यत्यभिरक्ष्यतां तथा ॥ १९॥

विवीति ॥ नानाप्रकाराणि द्रव्याणि वाहनं च मत्तमातङ्गतुरंगमादि बहु दिशति ददाति इति निरुक्तया देशो वार्णतः । यथा येन प्रकारेण इमां निरुक्तिं स देश उपद्रवैने विहास्यति । तेन प्रकारेण त्वया अभिरक्ष्यताम् ॥ स्वरूपान्वाख्यानम् ॥

उपसान्त्वय कृत्यमात्मनस्तमकृत्यं नय वृद्धिमृद्धिभिः। उभयं परकीयमात्मसात्कुरु नीतेः प्रथमोऽयमुद्यमः॥ १६॥

उपेति ॥ कृत्यं परैभेंत्तुं शक्यम् । 'कृती छेदने' इत्यतः 'ऋदुपधात्—' इति क्यप् । आर्त्मायं प्रशमय, अभेद्यम् ऋद्धिभिर्वृद्धिं नय, परकीयम् उभयं भेद्याभेद्यमात्मवशगं कुरु । अयं नीतेः प्रथम उद्यमः ॥ स्वभावाख्यानम् ॥

विधिना खलु दीयतेऽखिलं न नृपो दत्त इति सा मा भवत् । विधिरेष सतां यमोऽसतामिति भूयाज्जनतासु ते कथा ॥ १७॥ विधिनेति ॥ अखिलं विधिना दीयते, नृपो न दत्ते इति ते कथा मास्म भवत् । एष राजा मतां विधिः असतां यम इति ते कथा जनसमूहे भृयात् ॥ स्वभावान्वाख्यानम् ॥

वसुनोपचितेन संभवेदिह धर्मेण परत्र तु त्रयम् । उभयत्र न तन्मनोभुवा भुवि येन त्रयमत्र तिकयाः ॥ १८॥ वसुनेति ॥ इह लोके अर्थेन पुष्टि नीतेन त्रयं धर्मार्थकामार्ह्यं संभवेद, परलोके तु ध- र्मेण पुष्टिगतेन धर्मार्थकामरूपं त्रयं संभवेत्, मनोभुवा कामेन् तत् त्रयम् उभयत्र न । त-स्मादत्र एषु येन कृतेन भुवि त्रयं भवेत् तत् क्रियाः (त्वम्)॥ स्वभावान्वाख्यानम् ॥

अभिवृद्धिमियितं विप्रियैनिय वैरं प्रशमं ततः प्रियैः । समुदेति हि शस्यमातपे न तरुच्छायहतं विवर्धते ॥ १९ ॥

अभीति ॥ यतः विप्रियेः दण्डादिभिः वैरम् अभिवृद्धिम् इयति याति ततः प्रियैः सा-मादिभिः वैरं प्रश्नमं नय । हि यत आतेष शस्यं समुदेति, तरूणां छायया हतम् । 'छा-याबाहुल्ये' इति क्रीवतां एकिस्मिन्निष निविडछायासत्वे बहुत्वारोषः । शस्यं न विवर्धते ॥ सामादयश्च 'साम प्रेमपरं वाक्यं दानं वित्तस्य चार्षणम् । भेदा रिपुजनाकृष्टिर्दण्डः श्री-प्राणसंहृतिः ॥' इत्युक्तस्रक्षणा श्रेयाः ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

> न निजो न परोऽस्ति कस्यचिद्धणतः स्वः परवांश्च जायते । तदिदं सकलं भुवस्तलं प्रणयेनात्मवशं त्वमानय ॥ २० ॥

न निज इति ॥ गुणतः संधिवित्रहयानासनद्वैधीभावसंश्रयात् षाङ्गुण्यात् आत्मीयः पर-कीयः, परकीय आत्मीयो जायते । तस्मात् इदं सकलं भुवस्तलं प्रणयेन प्रेम्णा आत्मवश्यं त्वम् आनय ॥ साममाहात्म्यं दिशतम् ॥ स्वभावान्वाख्यानम् ॥

> इदिमत्यनुशिष्य मेदिनीमुपलभ्यां प्रथमेन सूनुना । विद्धे विरिरंसुरेनसो गृहमेधी हि सुतावधिर्मतः ॥ २१॥

इदेति ॥ एनसः पापात् विरिरंसुः विराममिच्छू राजा इदं पूर्वोक्तम् इत्यमुना प्रकारेण (सुतं) शिक्षायित्वा, मेदिनीं क्षितिं प्रथमेन सृनुना उपलभ्यां प्राप्याम् विद्धे चक्रे । हि यतः गृहमेधा अस्यास्तीति गृहमेधी गृहस्थः सुताविधः समर्थसुतोऽविधर्यस्य ताहग् एव मतः ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

पणवाः प्रणिनेदुराहता ननृतुर्वारविलासिनीजनाः । नटगाथकस्तस्तस्नवः पटवः पेटुरुपेत्य मङ्गलम् ॥ २२ ॥

पणवा इति ।। पटहा आहताः सन्तो नेदुः, वेश्याजना उपेत्य ननृतुः, पटवः नटा नर्त-नाचायी गाथका गायनाचार्याः सूतानां भद्याचार्याणां सूनव उपेत्य मङ्गलं पेटुः ॥ समुच्चयः ॥

> सपताकमुदात्तनायकं कृतनानारसभावविश्रमम् । प्रतिरङ्गनिविष्टपात्रकं नगरं नाट्यमिवाद्युतत्तराम् ॥ २३ ॥

सपतेति ॥ नगरं पत्तनम्, सपताकं सध्वजम्, उदात्तनायकं महेच्छाधिपम्, कृतना-नारसभावविश्रमकृतो गन्धरसानां भावो यत्र तादशा विश्रमा मार्गा यत्र तादशम्, प्र-तिरङ्गनिविष्टपात्रकं प्रतिप्राङ्गणस्थापितमङ्गलसद्रव्यपरिपूर्णस्थालकं च सत् । सपताकं सहोत्क्षिप्ताङ्गुलिविन्यासेन वर्तमानहस्तम्, उदात्तनायकं सत्यगानवन्नायकम्, कृतनानार-सभावविश्रमं कृता नाना रसाः शृङ्गारादयः भावाश्वेतोविकाराः विश्रमाः कुटिलभूभङ्गतया-र्धावलोकनानि यत्र तादक्, प्रतिरङ्गनिविष्टपात्रकं प्रतिनृत्यस्थानप्रविष्टनर्तक्यादि नाट्य-मित्र । अद्युतत्तराम् ॥ श्लेषोपमा ॥

> श्रवणेषु मृदङ्गिनिस्वनाज्जनतोवाच परस्परं वचः । ललनाश्च कपोलवद्दनान्निरविक्षन्विर्निमीलितेक्षणम् ॥ २४ ॥

श्रवेति ॥ जनता मृदङ्गनिखनात्परस्परं कर्णयोर्वच उवाच ललनाः कपोलघटनाद्वि-निमीलितेक्षणं यथा स्थात्तथा निर्विक्षन् प्राविक्षंश्व ॥ समुच्चयः ॥

> भुवि पुष्पमपूरि गुरुककं पटवासोऽपि वितस्तरे दिशः। वियतोऽपि तलं वितेनिरे पुरि कालागुरुधूमयष्टयः॥ २५॥

मुवीति ॥ पुरि भुवि पृथिव्यां पुष्पं गुल्फकम् अपूरि, पटवासी दिशी वितस्तरे, का-लागुरुष्मयष्टयः वियतस्तलं वितेनिरे ॥ समुचयः ॥

> अधिरुह्य जनेन पश्यता गृहचैत्यद्वमशालगोपुरम् । परितोऽनवकाशकारणात्रगरीवोपरि तस्थुषी पुरः॥ २६ ॥

अधीति ।। अनवकाशकारणात् परितः गृहचैत्यदुमशालगोपुरम् मन्दिरदैवकुलयक्षप्रा-कारतोरणद्वारम् अधिरुद्य पर्यता जनेन पुर उपरि नगरी स्थितवतीव । बभृव इति शेषः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

> अभिषेकजलप्तवेन सा वसुधा दीवेमुदश्वसीत्तदा । नवसंगमधर्मवारिणा स्निपताङ्गाभिनवा वधूरिव ॥ २७ ॥

अमीति ॥ तदा सा वसुवा अभिषेकजलप्रवेन राज्याभिषेकवारिणा नवसंगमयमंबा-रिणा नृतनसंयोगस्वेदजलेन स्रिपिताङ्गा अभिषिक्तशरीरा अभिनवा संभवयोवनभग वध्ररिव दीर्घ यथा स्यात्तथा उदश्वसीत् ॥ उपमा ॥

> कमला च दलान्तरस्रवज्जलिन्दूज्जवललम्बमौक्तिकम् । कमलातपवारणं तदा शशिशुभ्रं विभरांबभूव तत् ॥ २८॥

कमलेति ॥ तदा कमला लक्ष्माः दलान्तरस्रवजलिबन्द्ज्ज्वललम्बमोक्तिकं पत्राणाम-न्तरालतः स्रवन्तो जलिबन्दव इवोज्ज्वलानि लम्बानि मौक्तिकानि यस्य तादशम्, श्रीशस्त्र भ्रम् इन्दुधवलं तत् कमलातपवारणं बिमरांबभृव ॥ स्वभावान्वाख्यानम् ॥

> हरिविष्टरमध्यमास्थितः प्रचलचामरचारुसंहतिः । स जिगाय समुद्रवीचिभिः खलु वेलाचलमाहतं युवा ॥ २९ ॥

हरीति ॥ हरिविष्टरमध्यं सिंहासनमध्यम् आस्थितः, प्रचलचामरचारुसंहतिः प्रचलन्ती चामराणां चार्वा मनोज्ञा संहतिः श्रेणिर्यस्य स युवा समुद्रवीचिभिः जलीधकल्लोलैः आहतं ताडितं वेलाचलं खलु निश्चयेन जिगाय जितवान् ॥

उपकर्ण्य तथा नरेश्वरं पितरि प्रागपि कोपधूमिते । हृदये द्विषतां समुत्थितः प्रलयज्वाल इवानलोऽधिकः ॥ ३० ॥

उपेति ॥ पितिर सित प्राक् कोपधूमिते द्विषतां हृदये तथा अभिषिक्तं नृवं नरेश्वरं श्रुत्वा । प्रलये ज्वाला यस्य स इव । अधिकः प्रचुरः अनलः अग्नः समृत्थितः उत्पन्नः ॥ उपमा ॥

> स नवाजिषु लब्धविक्रमः कृतरूढिनेगजेषु दन्तिषु । निजघान तथापि विद्विषं सहसापत्तिचयेन वर्जितः ॥ ३१॥

स नविति ॥ नवाजिषु नृबसङ्कामेषु लब्धपराक्रमः, नगजेषु गिरिसमुद्धृतेषु कृतरूिः कृतारोहणः आपित्तचयेन आपत्समृहेन वर्जितः स सहसा हठादेव विद्विषं निजधान । तथापि पदेन विरोधः सूच्यते । स च वाजिषु अश्वेषु न लब्धिवक्रमः दिन्तपु गजेषु न कृतरूिः दिन्तपदेन मरवद्वीपोद्भवानां दन्तरिहतानां प्रहणव्युदासः, पत्तिचयेन पदातिसम्हेन वर्जितः तथापि शत्रुं निजधानेति व्याख्यया । परिहारस्तूक्तः । यद्वा एतेन पराक्रमातिशयोक्तिः खरदूषणादिवधस्यासहायेनैव कृतत्वात् ॥ श्रेषिवरोधौ ॥

अजरोऽवनिवृत्तचेष्टितस्ततपङ्कोद्भवविष्टरागतः ।

स पितामहतां च सङ्गतो विधिरप्येकमुखत्वमागमत् ॥ ३२ ॥

अजेति॥ अजरः न जरा यस सोऽजरस्तरुणः कुमारः, अवनिवृत्तचेष्टितः अवनी क्षिती वृत्तं प्रवृत्तं चेष्टितमाज्ञा यस तादशः, ततपङ्कोद्भविवृद्धरागतः तते विस्तीणे पङ्कोद्भवे दुर्यश्चास विष्टानां प्रविष्टानां रागं प्रीति तस्यित क्षयं नयतीति । किए। धातुत्वान्न दीर्घः । विस्तीणेदुर्यशःप्रविष्टरागविनाशकः, स पितामहतां ब्रह्मतां मंगत इति विधिरिप ब्रह्मापि एकमुखत्वमागमत् । इति च विरोधः तस्य वृद्धत्वाचतुर्मुखत्वाच्च । ब्रह्मा तु अजरः नित्यत्वाज्यग्येष्ठत्वात्तपोतिशयप्राप्तत्वाद्वा न जीर्यतीत्यजरः, विस्तीणेपङ्कजिष्टरप्राप्तः, महतां पिता । परिहारे तु स पिता पालकः, विधिर्जगन्मगीदाव्यवस्थापकत्वात्, महतां सतां सङ्गतः संसर्गात् एकमुखत्वं सत्यवक्तृत्वाद्यागमत् ॥ विरोधः ॥

तमुदीक्ष्य नवोदयस्थितं परितापोऽर्कमिवाभवत्तदा । बहुलोभरतस्य भृभुजो निजमातुर्घृतराष्ट्रजन्मनः ॥ ३३ ॥

्रतमिति ॥ तदा नवोदयस्थितमर्कमिव तं राममुर्दाक्ष्य भरतस्य तत्संबन्धिनः धृतस्य राष्ट्रस्य हिरण्यादिविभृतेर्जन्मोद्दिश्य निजमातुः केकेय्या भृभुजो दश्चरथनृपर्मुाद्दश्य बहुलः परितापोऽभवत् ॥ भारतीयपक्षे —बहुलोभरतस्य अत्यन्तलुब्धकस्य धृतराष्ट्रजन्मनो दुर्या- धनस्य निजमातुः निजस्य आत्मन आत्मीयस्य वा मातुर्निश्चायकस्येति विशेषः ॥ श्रेषः ॥

न विषादितया यदागमत्फलिसिद्धि सुलभामसौ तदा । प्रतिपद्य भुवःपतिं वरं कृतकाक्षं रमणं त्वयाचत ॥ ३४ ॥

न वीति ॥ यदा असी कैकेयी विषादितया विषादेन सुलभां फलसिद्धिं न अगमत्, तदा क्रतकाक्षं कृतं प्राप्तं कं जलं ययोस्ते अक्षिणी यस्य माश्रुपातं तादशं रमणं वल्लभं भुवःपति भूपति फलसिद्धिं प्रतिपद्य वरम् अयाचत ॥ भारतीयपक्षे — असी दुर्योधनः कृतकाक्षं कृतकाः कृतिमा अक्षाः पाशका यत्र तादशं रमणं सारिद्यृतविषयकं वरं वरप्रदानमयाचतेति विशेषः ॥

सकलत्रमपेक्ष्य सत्कुलं किल कैकेयमकार्यकारिका । नजुवेत्यनिरूप्य केतवं मितमक्षेकजयेऽकरोत्प्रभुः ॥ ३९ ॥

सकलेति ॥ स प्रभुर्दशग्थः सत्कुलं निर्लाञ्छनान्वयम्, कलत्रं कैकेयीम्, कैकेयं भ-रतं च किल परमार्थतः, अपेक्ष्य अवधार्य, अकार्यकारिका अकार्यकारणा इति कैतवं कु-दिलस्वभावं वा अनिरूप्य अविचार्य, ननु अहो, अक्षेकज्ञये इन्द्रियंकपरामवे मितं बुद्धिम् अकरोत् ॥ रामं संबोध्य कैकेयीवचनात्स्वप्रतिज्ञाभङ्गभयात् भरताय राज्यं दत्ता संसार-सागरोत्तरणकतरीं दक्षिां चकारिति तार्ल्यम् ॥ भारतीये —प्रभुर्युधिष्ठिरः ननु अहो का इयमेकासाधारणा अकार्यकारिका अकार्यज्ञानिका इति कैतवं च्वच्यवहारम्, अनिरूप्य अपरिज्ञाय सकलत्रं स्वपरवर्गीयणालकम्, सच्छेष्ठम् कुलम् अपेक्ष्य, अक्षेकज्ञये पाशकक-जये मितं बुद्धिम् अकरोत् ॥

> स परेण तदाजितां महीं छघु मुक्त्वा सहसादरोदरैः । स्वगुरुस्थितिभङ्गभीरुकः प्रययो आतृबलेग काननम् ॥ ३६ ॥

स इति ॥ तदा स्त्रगुरुस्थितिभङ्गभीरुकः आत्मीयजनकप्रतिज्ञाभङ्गर्भारः, सादरः सो-द्यमः, स रामः, परेण शत्रुणा अजितां महीम्, अदर्गिर्नर्भयेभेटेः, सह लघु शीघ्रं मुक्ता परित्यज्य श्रात्वलेन लक्ष्मणकसहायेन काननं वनं प्रययो गन्तुमारब्धवान् ॥ भारतीये— स्त्रगुरुस्थितिभङ्गभीरुकः आत्मीयमहाप्रतिज्ञाभङ्गभीरुः । परेण दुर्योधनेन दगेदरः पाशकैः सहसा शीघ्रं जितां महीं लघु मुक्ता श्रात्वलेन भीमार्जुननकुलसहदेवसहायेन ॥

> स निवर्त्य समन्वितान्नृपांस्तलवर्गान्सचिवान्पुरोधसः । स्थितवान्पथि सीतयाच्युतो गहनेद्रौपदिकानुजान्तितः ॥ ३० ॥

स निवेति ॥ स रामः समन्वितान् अनुगन्तुमागतान् नृपान् राज्ञः, तलवर्गान् तलवर-नियोगितुरगसाधनिकादीन्, सचिवानमात्यान्, पुरोधसः पुरोहितान्, पथि मार्गे निवर्य पश्चात्प्रस्थाप्य पदिकानुजान्वितः पद्भयामेव चरता अनुजेन अन्वितः सन् सीतया जान- क्या अच्युतोऽपरित्यक्तः सन् गहने अद्रो स्थितवान् ॥ भारतीये—स युधिष्ठिरः सी-तया क्षित्या च्युतः परित्यक्तः, द्रौपदिकानुजान्वितः द्रौपदिकया अनुजेश्वान्वितः गहने कान्तारे ॥

अपि यस्य जगाम मुद्रया सकलो वारिनिधिः समुद्रताम् । हृदि पश्यत संस्रतेः स्थिति स नरेन्द्रोऽपि पदातितां गतः ॥३८॥ अपीति ॥ मुद्रया साहित्यं मरित्पतित्वं च ममुद्रता ॥ श्लेषः ॥

अपि चीरिकया द्विषोऽभवन्ननु चार्माकरदाश्च्युतौजसः । कुसुमैरपि यस्य पीडना शयने शार्करमध्यशेत सः ॥ ३९ ॥

अपि चीति ॥ ननु अहा यस्य चीरिकया लेखनेन अपि द्विषश्चयुर्ताजसः नष्टबला मृत्वा चामाकरदा स्वर्णदा अभवन् । तथा यस्य शयने शय्यायां कुसुमः पुष्परिप पीडना पाड अभवत् । स शार्करं शकरावन्तं देशम् अध्यशेत् ॥

वनसारसुगन्ध्ययाचितं हृदयज्ञैश्चषकेऽम्त्रु पायितः ।

स विमृग्य वयेष्वनापिवानटनीखातसमुच्छितं पणै ॥ ४० ॥

घनसारेति ।। हृदयज्ञैर्भृत्यैः चषके पानपात्रे घनसारसुगन्धि कर्पूरवासितम् अयाचितम् अप्राधितम् अम्बु जलं यः पायितः स वनेषु विमृश्य अन्विष्य अनापिवानलब्धवान् सन् अटनीखातममुच्छितं धनुरम्रप्रदेशोहिखितनिर्गतं जलं पर्यो ॥

कुलनं रामिनं बहुश्रुतं स्थिरसत्वं ध्रुवयुद्धमूर्नितम् ।

यदि तादृशमप्यपैति तन्न खलु श्रीः श्रिय एव तादृशी ॥ ४१ ॥ कुलजमिति ॥ यदि तादृशं पूर्वाधांक्तिविशेषणयुक्तमिष खलु निश्चयेन श्रीरपैति परित्य-जित तन् तिहं श्रियो लक्ष्म्या एव तादृशी गुणवन्तं श्रयतीति श्रीरिति निरुक्तिद्शिता श्रीः शोमा न ॥

क्रमशोऽतिजगाम नर्मदां स दुरन्तां जलधीरितोद्यमाम् । अवधीरणयातिलङ्किनीं स्वलितप्रायगितं प्रियामिव ॥ ४२ ॥

क्रमश इति ॥ स रामो युधिष्ठिरश्च । नर्मदां तन्नामकनदीम् । 'उपचारः स्त्रीपुंसयोर्मनोजन्मनिबन्धनः । स एवात्र परिज्ञेयो नर्ममंज्ञः प्रयोक्तृभिः ॥' इत्युक्तलक्षणं नर्म ददाति तादशं च, दुरत्ताम् अलभ्यमध्यां, दुर्लक्ष्याश्यां च, जलधीरितायमां जलधये समुद्रगमनाय ईरित च्यमो यया समुद्रगां जडिधया ईरित उद्यमो यया स्त्रियो हि जडिधयः । जडेन धिया ईरित उद्यमो यसाम् । सुधियस्तु मात्ववत्परदारेषु वर्तन्ते । अवधीरणया हेलया अवज्ञया च अतिलिङ्गनीं अतिलङ्गनयोग्याम् । 'क्रयल्युटः' इत्यत्र 'कृष्ट्युटः' इत्यु-पन्यासात् । अतिद्रगमनशीलाम्, स्वलितप्रायगितं स्वलितप्राया पतनप्राया गतिर्यः स्यास्तां मन्दमन्दगमनां च, प्रियां प्रीतिविषयां भार्यो च ॥ क्षेषोपमा ॥

## अनुकूलफलासु भूभुजा पथि शोकापनुदासु विश्रमम्। व्यपदिश्य दरीष्ववस्थितं तनयानां वसतिष्विव क्षणम् ॥ ४३ ॥

अनुकूलेति ॥ भूभुजा पथि, अनुकूलफलासु प्रतितटाम्रादिफलासु अनायासलभ्यफ-लासु च, चेतोग्लानिच्छित्सु, दरीषु, तनयानां पुत्राणां पुत्रीणां वा वासमन्दिरोष्ट्रित वि-श्रममुद्दिश्यावस्थितम् ॥ उत्प्रेक्षा ॥

नृपति तमवेक्ष्य तापसाः कृपयोर्द्धे हृदयेऽश्च तत्यजुः । भुवि कः किल कर्कशाशयो महतामुत्सहते विपत्तिषु ॥ ४४ ॥ नृपतिमिति ॥ कर्कशाशयो निष्ठरचेताः, महतां विपत्तिष्त्सहते ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

सरितः सरितो नगान्नगानवतीर्णः स बहूपकारकः । विषयान्विषयानुपेक्षितां वदावतींव गतो न्यद्यामयत् ॥ ४९॥

सरित इति ॥ वशवर्ती योगी इव विषयान्स्रम्वनिताचन्दनादीनुपेक्षते इत्येवं शीलतां गतः प्राप्तः सन् बहूनामुपकारकोऽपि स तास्तास्तांस्तानवतीर्णः सन् न्यशामयत् । द-दर्शे ॥ उपमा ॥

> निगमान्निनदैः शिखण्डिनां सुभगान्धेनुकहुंकृतैरपि । स दद्शे वनस्य गोचरान्कृकवाकृत्पतनक्षमानुपः ॥ ४६ ॥

निगमानिति ॥ स नृपः मयूराणां निनदेः शब्दः तथा धेनुसम्हहुंकृतैश्व सुभगान्म-नोहरान् निगमान् भक्तश्रामान् तथा कृतवाकृनां कुकुटानामुत्पतनक्षमान् वनविषयान् ददर्श ॥ समुचयः ॥

स विषाणविधूतरोधसं सहसापस्किरमाणमैक्षत ।

शिरिस स्थितपङ्कामिच्छया प्रधनस्येव भटं गवां पतिम् ॥ ४७ ॥ स वीति ॥ स रामो युधिष्ठिरश्च, विपाणविधृतरोधसं श्टङ्गोत्क्षिप्ततटम् । शिरिस स्थितपङ्कं वर्तमानकर्दमम्, सहसा शीघं प्रधनस्य योधनस्येच्छया अपिस्करमाणं अप्रचरणखुराभ्यां भूमिमुिख्यिन्तम्, गवां पितं उपम् । हस्तिदन्तप्रहारपलायितावरकम्, स्थिताने-कमारणजन्यम्, योधनस्येच्छया हठात् 'यत्र यत्र हतः श्रूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः । अक्षर्याहभने लोकान्यदि क्रीवं न भाषते ॥' इत्युक्तिहर्षण जीविकार्थं वा शत्रुरो विलिखन्तम् । भटपक्षे चतुष्पाच्छकुनित्वाभावात्सुहागमिश्चन्तः । भटं श्रुमिव ऐक्षत् ॥ क्षेष्रेषेपमा ॥

तृणकौतुककंकणोचितां विलुलोके स विवृत्य गोपिकाम् । स्तनभारनतां प्रजापतेः श्रममस्थानगतं विचिन्तयन् ॥ ४८॥

तृणेति ॥ स तृणकौतुककंकणोचितां कुचभारनतां गोपिकां विश्वत्य प्रजापतेः अ-स्थानगतं अयोग्यपदवीमायातं श्रमं विचिन्तयन् विलुलोके ॥

अमुनाभिशपन्धनं रुदन्नभिधावन्यृथुकोऽभिसादयन् ।

बुबुधे पथि शस्यमापतन्नववणीव दुरीहितं तपः ॥ ४९ ॥

अमुनेति ॥ धनम् अभिशपन् आक्रोशयन्, रुदन्, अभिधावन् इतस्ततः प्रपलाय-मानः, अभिसादयन् अभ्याशयन्, शस्यं धान्यम्, आपतन्नागच्छन्, पृथुको बालकः । दुरीहितं दुश्चेष्टितं तप आपतन्नागच्छन् (उक्तविशेषणविशिष्टोऽपि) नववणीं नूतनमु-निरित्र । अमुना बुबुधे ज्ञातः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

इदमेवमनादिगोचरं चिरमुचैरितरेतराश्रयम् ।

विषयं वनमप्यनेकशः स सुखं दुःखमिवात्यगान्नृपः ॥ ५० ॥

इदेति ॥ स नृपो रामो युधिष्ठिरो वा अनादिगोचरं न आदेगींचरो विषयो यस्य तत् इदम् । 'नपुंसकमनपुंसकेन' इत्येकशेषः । उचैरितशयेन, इतरेतराश्रयम् इतरेतर आश्रयो यस्मिन् यथा स्यात्तथा, अनेकशो बहून् वारान् विषयं देशम्, वनमरण्यम् । सुखं दुःखम् इव । चिरं बहुतरकालम् अत्यगात् । वनानन्तरं विषयम्, विषयानन्तरं वनम् एवमतिकामित स्म ॥ उपमा ॥

पथि सोऽवरजोऽग्रजं वचः स्फुटमित्यादित वीक्ष्य तादृशम्।

विदिशं विशाता विशां दिशं त्यजता सत्यमलंकृतं त्वया ॥ ५१॥ पथीति ॥ सोऽवरजो लक्ष्मणः, भीमादिश्च । नाहशं देशवनायुलक्षयन्तम्, अम्रजं रामं युधिष्टिरं च । वीक्ष्य, पथि मार्गे, त्वया विशां देशानां संबन्धिनीं विदिशं दिशं विश्वना प्रविशना (राज्यम्) त्यजता सता सत्यम् अलंकृतम् इति वचो वाक्यं स्फुटम् आदित उक्तवान् गृहीतवान् वा ॥

स्वकुलं समलंकृतं गुणैरुपनीताश्च महापदं जनाः । अनुजा विनयेन भूषिता न पराभूतिरितोऽस्ति काचन ॥ ५२ ॥

स्वकुलमिति ॥ (त्वया) गुणैरोदार्यादिभिः, स्वकुलं ममलंकृतं विभूपितम्, जनाश्च पित्रादयः (प्रतिज्ञापूरणात्) महापदं महापदवीम् उपनीताः प्रापिताः । अनुजा श्रातरः पश्चाद्भाविनश्च विनयेन भृषिताः (पश्चाद्भाविनोऽपि पित्रादिप्रतिज्ञामेवमेव विनयेन करिष्यन्तीति) शोभां प्रापिताः । इत एभ्यः परा व्यतिरिक्ता काचन भूतिर्विभृतिनं अस्ति ॥ भारतीये—गुणैः सत्यसंधत्वादिभिः स्वकुलं समलं सलाब्छनं कृतम् । जनाश्च महापदं महाविपत्तिम्, उपनीताः । विनयेन दुर्नयेन अनुजा भूषिता भृव्युषिताः । इतः (अन्या) काचन पराभृतिरभिभवः न अस्ति ॥ श्लेषः ॥

## यदिराजतयाविना नृपाः कृतराज्या इव सानुभावनाः।

यशसा च युतास्तदेतया बहुचिन्ताहतया किमु श्रिया ॥ ५३ ॥

यदीति ॥ यदि तृपा राजतया राजभावेन विना (अपि) 'कृतराज्या इव' सानुभावनाः समाहात्म्याः च पुनः यशसा युता भवेयुः । तदा बहुचिन्ताहृतया बहुचा चिन्तया आहृतया एतया श्रिया किमु ॥ पक्षान्तरे—यत् यस्मात्कारणात्, सानुभावनाः पर्वतनितम्बस्थितिकाः सन्तः, इराजतया इराया भूमेः अजः क्षेपो यस्य तत्त्वेन पृथिवीपरित्यांन अविना युक्ताः तृपाः कृतराज्या इव यशसा युता भवेयुः । तत्तस्मात्कारणात् बहूनां चिन्तया आहृतया एतया श्रिया अहो किम् ॥ श्रेषः ॥

चमरा व्यजनेन वीजयन्ति द्विरदास्ते दधते च नित्यसेवाम् ।

शबराः शिबिरेषु बद्धगेयाः किमु राज्येन गतेन वा स्थितेन ॥ ९४॥

चमरा इति ॥ शिविरेषु निवेशेषु चमराश्रमयों व्यजनेन वीजयन्ति, ते रेवातीरस-मुद्भवा द्विरदा दधते धरन्ति, शबराः पुलिन्दाः बद्भगेया विरचितगानाः सन्तो नित्यसेवां धरन्ति, एषु विषयेषु सत्सु राज्येन गतेन स्थितेन वा किम् । यद्वा स्थितेनेव गतेनापि राज्येन सर्वे उपस्कारा भवन्तीति नास्माकं खेदः ॥ यथा स्थितराज्येन चामरधरादयः संभवन्ति, तथा न गतेन ॥ आक्षेपः ॥ कृत्तमिदं वैतालीयभेदः ॥

त्वामम्युपैतु पुनरम्युदयाय दीप्तिरौत्सुक्यमागतवतीव रविं दिनादो । ध्वान्तं विसर्पति तवानुदयान्नय त्वं कालेऽभिवृद्धिमभिमानधनंजयं च ॥५५॥

इति श्रीधनंजयितरचिते धनंजयाङ्के राघवपाण्डवीयापरपर्याये द्विसंधानकाव्ये राम-पाण्डवारण्यवर्णनो नाम चतुर्थः सर्गः समाप्तः ।

त्वामिति ॥ हे राजन्, त्वां भवन्तं पुनः औरंसुक्यं आगतवती दीप्तिः प्रतापलक्षणा अभ्युदयाय विभवाय । दिनस्यादौ अभ्युदयाय उदयाय दीप्तिः प्रकाशो रविमिव । अभ्युपेतु । तव अनुदयाद् ध्वान्तं अनीतिलक्षणं तमस्तमश्च विसर्पति । तस्मात्वं काले अभिमानमात्रधनं जयं च अभिमानं धनं जयं च अभिवृद्धि नय ॥ वसन्ततिलकावृत्तम् ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुद्दालोपनामकश्रीछोटीलालात्मजश्रीबदरीनाथविरचितायां द्विसंधानकाव्यटीकायां वनगमनो नाम चतुर्थः सर्गः ।

पञ्चमः सर्गः ।

ततो वनं देशमनेकमेव पुण्याश्रमं तीर्थमतीत्य राजा।

गूढः प्रदीध्यारविराटभूमिं स्फीतांसकोदण्डकलक्षितांसः ॥ १ ॥

तत इति ॥ ततो वनप्रवेशानन्तरं स्फीतांसकः पीनोन्नतस्कन्धः प्रदीह्या क्षात्रते-जसा रिवरिव स राजा रामः अनेकमेव नानाप्रकारमेव पुण्यानां पिवत्राणामाश्रमं पिवत्र- माश्रमं वा, वनं कान्तारं देशं विषयं तीर्थं च अतीत्य अतिक्रम्य गूढः संवृतः सन् दण्डक-लिक्षतां दण्डकसंशां भूमिम् आट गतवान् ॥ भारतीयपक्षे—प्रदीस्या प्रतापेन गूढः संवृतः कोदण्डकलिक्षतांसः धनुलिक्षितस्कन्धः स स्फीतां विख्यातां विराटभूमिम् आर ॥ श्लेषः ॥ सर्गेऽस्मिन्वत्तमुपजातिः ॥

विहाय चापव्यवहारमुत्रं यथानियोगं प्रयतोजितात्मा ।

निरूप्य तस्यां सकुलायभूमिं योगीव कंचित्समयं निनाय ॥ २ ॥

विहायेति ॥ स राजा तस्यां भूमौ उम्रं तीत्रम् अपव्यवहारं विहाय कुलाय भ्रामुद्देशे न भूमि निरूप्य निवेद्य यद्वा कुलायाय नीहाय भूमि निर्णीय, यथानियोगं यथापिद्धनिदेशं यथाप्रतिशं च प्रयतो यतात्मा जितात्मा जितेन्द्रियः सन् योगीव कंचित्समयं निनाय ॥ योगिपक्षे—यथानियोगं यथाशास्त्रम् ॥ भारतीयपक्षे—अजितात्मा अजितेन्द्रियो यूत- व्यसनोपहतः ॥ श्रेष्ठः ॥

विरामभूमिः कमनीयतायाः कृष्णोदयानां विनिवासहेतुः । समाययौ कामनिवेशमूर्तिस्तत्राभिमुख्यं किल कीचकस्य ॥ ३ ॥

विरामिति ॥ कमनीयताया मनोहरताया विरामभूमिर्विश्रामभूमिर्दयानां करणानां वि-निवासहेतुः स्थितिकारणं कामनिवेशम्तिः कंदर्पस्थितिशरीरः कृष्णो लक्ष्मणस्तत्र भूमौ कीचकस्य वेणोराभिमुख्यं समाययौ ॥ भारतीयपक्षे—कृष्णा द्रौपदी उदयानां विनिवास-हेतुः कीचकस्य तदाख्यनुपस्य ॥ श्हेषः ॥

विलासभावेन विलम्बमानं निस्त्रिशमत्राहृतसूर्यहासम् । असौ निजग्राहमहोद्धतिस्तं पुण्यैकरूपेण वशं हि सर्वम् ॥ ४ ॥

विलासेति ॥ निजप्राहमहोद्धतिर्निजेन प्राहेण महोद्धतिर्यस्यासौ लक्ष्मणो विलासभा-वेन वीनां पक्षिणां लासः क्रीडा यत्र तस्य भावेन गगनसमुदायेन विलम्बमानं सूर्यहासं तदाख्यं तं प्रसिद्धं निश्चित्रं खङ्गम् अत्रावसरे आहत ॥ पुण्यैकरूपेण सर्व वशमात्माधीनं यतो जायते ॥ भारतीयपक्षे—महोद्धतिर्महे उत्सवे उद्धतिर्यस्या असौ द्रौपदी निश्चित्रं निर्दयम्, आहतसूर्यहासम् आहतो लुप्तः सूर्यस्य हासो दीप्तिर्येन तं तिरस्कृतरिवप्रतापं तं कीचकनृपं विलासभावेन कट्ठाक्षपातेन विलम्बमानं विशेषेण लम्बमानं क्रीडां कर्तु त्वर-यन्तं निजवाह ज्ञातवती ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

इच्छातिमङ्गेन नरन्तुकामं तं तेन निघन्नियमेन सक्तम् । स्वस्थं परं ज्योतिरसौ चकार नश्यन्ति वास्थानकृतप्रयासाः ॥ ९॥

इच्छेति ॥ परं ज्योतीरूपोऽसौ लक्ष्मणः इच्छातिभङ्गेन 'मूलावशेषमिदं वंशजालमनेन खङ्गेन छिनिद्य' इति वाञ्छातिभञ्जनेन तं वंशजालं तेन खङ्गेन निघन् संछिन्दन् सन् नियमेन व्रतेन सक्तं संबद्धं नरं शूर्पणखापुत्रं शम्बुकुमारं कामं स्वस्थं स्वर्गस्थं चकार ॥ वा यतः—अस्थानकृतप्रयासा नरयन्त्येव ॥ भारतीयपक्षे—असौ द्रौपदी इच्छातिभङ्गेन 'ताविदमां संभोक्ष्यामि पश्चाद्विरंस्यामि' इति वाञ्छाया भञ्जनभयेन रन्तुकामं निधं पर-दारायत्तं नियमे वते न सक्तं तं कीचकं तेन विलासभावेन स्वस्थं स्वस्थिचित्तं न चकार ॥ श्लेषार्थान्तरन्यासौ ॥

सुरासुरातिक्रमविक्रमस्य दशास्यनामोद्वहतः स्वसारम् । सुतापयोगादभवत्सुदुःखा कामेषुमन्नेषु कृतः सुखं वा ॥ ६ ॥

सुरेति ॥ सुरासुरातिक्रमविक्रमस्य देवदानवोह्निष्कप्रतापस्य दशास्यनाम दशानननाम उद्गहतो दथतो रावणस्य स्वसा शूर्पणखा सुतापयोगात् पुत्रवियोगादरमत्यर्थं सुदुःखा-भवत् ॥ यतः कामेष्वभिलिषितेषु भन्नेषु सुखं कुतः ॥ भारतीयपक्षे—सुरासुरातिक्रमवि-क्रमस्य सु अतिशयेन राः 'रै शब्दे' इति धातुनिष्पन्नत्वात्प्रकरणाच्च प्रलापशब्दौ यस्याः सा सुरा ताहशी सुरा मदिरा तस्याः सकाशादितक्रमो निरस्तो विक्रमो यस्य स्वसारं सुष्ठु असारं कीचकं तस्य सच्छिद्रत्वात् । नाम उद्गहतः अस्य दशा सुतापसंवन्धात् सुदुःखा अभवत् ॥ श्लेषार्थान्तरन्यासौ ॥

वैरन्तुकामं समुपेत्य रूपं तदीयमालोक्य च विभ्रमन्तम् । इयाय संमोहनमन्तरेऽस्मिन्विच्याध बाणैर्मकरध्वजोऽपि ॥ ७॥

वैरेति ॥ सा शूर्पणखा वैरं (सुतमारणेन) समुपेत्य तस्य लक्ष्मणस्येदं रूपं विश्रमन्तं पर्यटन्तं तं लक्ष्मणं च आलोक्य कामं यथेष्टं संमोहनं वैचित्यिमयाय । अत्रान्तरे मकर-ध्वजः कामो बाणैर्विव्याध ॥ भारतीयपक्षे—संमोहनं कर्द्धं वै निश्वयेन रन्तुकामं समुपेत्य तदीयं द्रौपदीयं रूपमालोक्य विश्रमन्तिमतस्ततः पर्यटन्तं तं कीचकम् इयाय ॥ स्टेषः ॥

निश्वासमुष्णं वचनं निरुद्धं म्लानं मुखाङां हृद्यं सकम्पम् । श्रमादिवाङ्गं पुलकप्रसङ्गं पदेपदेऽसौ विभरांवभूव ॥ ८॥

निःश्वासेति ॥ असौ शूर्पणला कीचकश्च (कामपीडातः) परे परे श्रमादिव उष्णं । निःश्वासं निरुद्धं वचनं म्लानं मुखसरोजं सकम्पं हृदयं पुलकयुक्तमङ्गं विभरांबभ्व ॥ उत्प्रेक्षा ॥

श्वासानुबन्धात्परितापहेतोबीप्पानुपातान्मदनस्य पौप्पाः।

शरा नु वाताग्निजलात्मकाः स्युरिति क्षणं चिन्तयति सा कंचित् ९ श्वासेति ॥ असौ शूर्पणखा कीचकश्च मदनस्य पौष्पा आप शरा नासावातानुपङ्गात् संतापहेतोरश्चजप्रपतनात् कारणाद् अनिलानलजलात्मकाः स्युः इति कंचित्क्षणम् अचि-न्तयत् ॥ स्वभावाख्यानम् ॥

विश्लेषणं वेत्ति न संधिकार्यं स विग्रहं नैव समस्तसंस्थाम् । प्रागेव वेवेक्ति न तद्धितार्थं शब्दागमे प्राथमिकोऽभवद्वा ॥ १०॥ विश्लेषणमिति ॥ विश्लेषणं वियोजनं विसंधि च संधिकार्यं संयोजनं संहिताकार्यं च विप्रहं कल्लहं वृत्यर्थावबोधकवाक्यं च, समस्तसंस्थां सकलव्यवस्थां समस्तकारकित्रयादि-स्थिति च, तद्धितार्थे हितजनकं तत् तद्धितानामर्थं च ॥ स कामः प्राथमिकच्ला इव जातः ॥ श्लेषोपमा ॥

स रोपणान्पञ्च मिय प्रयुज्य शेषं जनं हन्ति तु चापयष्टा। संतापको नो घटको मनोभूरयस्कृतो बाल इवेति दध्यौ ॥ ११॥ सरोपेति ॥ स कामः, लोहकारबालक इव संतापक एव नतु घटक इति शूर्पणखा कीचकश्च दध्यौ ॥ श्लेषोपमा ॥

तस्याविशेषेण कृताभिलाषात्तापेन गण्डूषविमुक्तमम्भः ।

शुचौ करेणोरिव दारणेन मूषागतं तास्रमिवोष्णमासीत् ॥ १२ ॥

तस्येति ॥ तस्याः शूर्षणखाया विशेषतः शुचौ श्रीष्मे करेणोईस्तिन्या इव गण्डूषविमुक्तमम्भः मूषागतं तास्रमिव उष्णम् आसीत् ॥ भारतीयपक्षे—तस्य कीचकस्य अविशेषतः ॥ श्रेषोपमा ॥

तस्यावतंसोत्पलपत्रमेत्रीं गतैः कटाक्षेविवशान्तरात्मा ।
नाजीगणन्मानमसौ कुलं वा कामातुराणां हि कुतो विवेकः ॥१३॥
तस्येति ॥ असौ शूर्पणखा तस्य लक्ष्मणस्य अवतंसोत्पलपत्रमेत्रीं कर्णभूषणकमलदलसादश्यं गतैः प्राप्तः कटाक्षेः स्वाभाविकनेत्रविकारेः विवशान्तरात्मा विद्वलान्तरा
सती मानं कुलं वा न अजीगणत् ॥ हि यतः कामातुराणां विवेकः कृतः ॥ भारतीयपक्षे—असौ कीचकः तस्याः द्रौपद्या वतंसेत्यत्र 'अवाप्योरुपसर्गयोः' इत्यकार्लोपः) ॥
श्रेषार्थान्तरन्यासौ ॥

तत्रैव चेतोनयनेन्द्रियेषु स्थितेषु दूतेष्विव लोभितेषु । जातेषु चान्तःप्रकृतिक्षतेषु देहावशेषेण कथंचिदस्थात् ॥ १४॥

तत्रैवेति ॥ चेतोनयनेन्द्रियेषु तत्रैव लक्ष्मण एव लोभितेषु दृतेषु इव स्थितेषु सत्सु च पुनः अन्तःप्रकृतिक्षतेषु अन्तरङ्गस्वभावनाशेषु अन्तः प्रकृतौ क्षतेषु जातेषु देहावशेषण शरीरावशेषतः कथंचित् महता कष्टेन (शूर्पणखा) अस्थात् ॥ भारतीयपक्षे—तत्रैव द्रौ-पद्यामेव (कीचकः) ॥ क्षेत्रः ॥

ततश्चकाङ्क स्मरमोहहेतुं बलाद्घहीतुं सिवशीणचेताः । तान्तादयुक्तस्थितिरेत्य सान्तं नाशे हि जन्तुं मितरप्यपैति ॥१९॥ तत इति ॥ ततः सिवशीणेचेताः विदीणेचेतसा सिहता, तान्ता क्षीणा । सान्तं सायाः शोभाया अङ्गलावण्यस्य अन्तं विनाशम्, एत्य प्राप्य अपयुक्तस्थितिरन्यायमार्गप्र- वृत्तिः शूर्पणसा स्मरहेतुभूतं कामवैचित्यकारणं लक्ष्मणम् बलाब्रहीतुं चकाङ्क् ॥ हि यतः नाशे नाशकाले जन्तुं प्राणिनं मितर्बुद्धिरिप अपैति त्यजित ॥ भारतीयपक्षे—विशीर्णचेताः तापयुक्तस्थितिः स कीचकः तां द्रौपदीम् ॥ श्लेषार्थान्तरन्यासः॥

आकारमादाय विनीतवेषं शृङ्कारमारोप्य यथाभिजातम् । कथंचिदम्येत्य कृतावगूढं प्रचक्रमे वक्तुमिति प्रसन्नम् ॥ १६ ॥ आकेति ॥ यथाभिजातमवसरोचितं कृतावगूढं किंचिक्षोचने चरणा च बिहःकृत- शरीरावरणं यथा स्यात्तथा प्रसन्नं यथा स्यात्तथा ॥

जानामि किंचित्रपया न वक्तं विविक्षितं सूचयित व्यवस्था । सत्यां कियत्यामिप संवृतौ हि दुःखं सुखं वा निगदन्ति चेष्टाः १७ जानामीति ॥ कियत्यामिप संवृतौ सत्यां चेष्टा दुःखं सुखं वा निगदन्ति ॥ अर्था-नतरन्यासः ॥

श्रव्याणि वाचालतयेव तन्त्या त्वया मयोक्तानि मनीषितानि ।
गवाक्षजालीकृतचेतसो मे स्मरस्य बाणैः शरणं भव त्वम् ॥ १८॥
श्रव्याणीति ॥ तन्त्र्या मया शूर्पणखया मनीषितानि अभीष्मितानि यानि वाचालतयेव
उक्तानि तानि त्वया लक्ष्मणेन श्रव्याणि । स्मरस्य बाणैः गवाक्षजालीकृतचेतसः छिद्रीकृतान्तः करणस्य मे शरणं त्वं भव ॥ भारतीयपक्षे—यानि मया कीचकेन मनीषितानि
वाचालतयोक्तानि तानि तन्त्र्या त्वया द्रीपद्या श्रव्याणि ॥ श्रेषः ॥

शार्क्स पिनाकं धनुरिन्द्रचापं दिव्यं वहन्तोऽपि न जेतुमीशाः । शरासनं पौष्पमयं दधानस्रेलोक्यमालीढगतं करोति ॥ १९॥

शार्क्गमिति ॥ दिव्यं शार्क्षं पिनाकं धनुरिन्द्रचापं वहन्तो द्वधतोऽपि हरिहरसुरेन्द्रास्त्रं-लोक्यं जेतुं न ईशाः समर्थाः ॥ अयं स्मरः पौष्पं शरासनं धनुर्दधानस्त्रंलोक्यं त्रिभुवन-मालीढगतमालीढाख्यस्थानकविशेषमध्यवित करोति ॥

त्वां जीविकाकृत्य निदेशिमिच्छुं प्रतीच्छ मां भिक्तियुजं दयातमा । तवास्मि दासीवशवर्तिनी मे त्विय स्थितं जीवितिमित्यवेहि ॥ २०॥ त्वामिति ॥ हे लक्ष्मण, दयात्मा दयालुस्त्वं त्वां भवन्तं जीविकाकृत्य जीविकामिव कृत्वा निदेशमादेशिमच्छुमिच्छन्तीं भिक्तियुजं सेवापरां मां शूर्पणखां प्रतीच्छ स्वीकुरु । अहं तव भवतो वशवर्तिनी आज्ञाविधायिनी दासी चेटी अस्मि । मे मम जीवितं जीवनं त्विय स्थितिमत्यवेहि ॥ भारतीये—त्वां द्रापदीम् । इच्छुमिच्छन्तम् । भक्तियुजं सेवापरम् । दासी इवेत्यध्याहार्यम् ॥ क्षेत्रः ॥

संभाषणेनापि न मे विषादं विषादभावेन जिहीषिसि त्वम् । नाभाषणं कल्पतरोस्तवापि फलान्तरायाय हि कल्पयन्ति ॥ २१॥

संभाषणेनेति ॥ त्वं लक्ष्मणो द्रौपदी च, विषादभावेन क्र्रपरिणामेन, मे मम शूर्पण-खायाः कीचकस्य च, विषादं मनोग्लानिम्, संभाषणेन अपि न जिहीषिस हर्तुमिच्छिसि । हि यतः कल्पतरोः तव आभाषणम् अपि फलान्तरायाय फलविन्नाय न कल्पयन्ति ॥ अ-र्थान्तरन्यासः ॥

> कथां तदीयां स निश्चम्य भीमः प्रभाव्यसौमित्रयभिघानहृदः । राजाय्रजादिशतकार्यसिद्धिरन्तर्मदोऽन्तःकुपितः करीव ॥ २२ ॥

कथामिति ॥ स सौमित्र्यिभधानरूढः सौमित्रिनामाङ्कितो लक्ष्मणसंज्ञः राजा भीमो भ-यानकः, अत्रजादिशतकार्यसिद्धिः अत्रजस्य रामस्य आदिशता कार्यसिद्धिर्येन तादक्च सन् तदीयां शूर्पणखीयां कथां निशम्य श्रुत्वा प्रभाव्य पर्यालोच्य सौमित्र्यभिधानरूढः शोभन-मित्रवत्ताभिधाने रूढः, राजाप्रजादिशतकार्यसिद्धिः राज्ञोऽप्रजो राजपदयोग्यः आदिशता कार्यसिद्धिर्येन प्रकटितशत्रुजयप्राप्तिः भीमो रौद्रः, अन्तर्भदः करी इव अन्तः कुपितः ॥ भारतीये—असौ खहे मित्र्यभिधानरूढः मित्रमस्यास्तीति मित्रि अभिधानं रूढं यस स प्र-भावी समाहात्म्यः, राजाप्रजादिशतकार्यासिद्धिः राज्ञो युधिष्ठिरस्य अप्रजा भाविनी आदः शिता कार्यसिद्धिर्येन स भीमो वृकोदरः तदीयां कीचकीयाम् ॥ श्रेषोपमा ॥

अभ्येत्य निर्भर्त्स्य जगाद वाचं स्त्रीत्वं परागच्छ न वध्यवृत्तिः । प्रेङ्खोलिताङ्गं रसनाकरेण मृत्योर्द्विजान्दोलनमिच्छसीव ॥ २३ ॥

अभ्येत्येति ॥ स लक्ष्मणः अभ्येत्य संमुर्खाभ्य निर्भत्स्य वाचं जगाद। (किमिति।) त्वं परा अन्यदीया स्त्री गच्छ याहि । वध्यवृत्तिर्मारणयोग्या न । रसनाकरेण जिह्नाहस्तेन प्रे-क्वोलिताङ्गं दोलायितश्चरीरं मृत्योर्यमस्य द्विजान्दोलनं दन्तोत्पाटनम् इव इच्छसि ॥ भा-रतीये—स भीमः । हे पर शत्रो, त्वं स्त्रीत्वम् आगच्छ । येन वध्यवृत्तिः न स्यात् ॥ श्लेषोत्येक्षा ॥

> खजीविते निर्विजसे यदि त्वं विशानलं वा गिल कालकूटम् । तेनाहतेयं महिलेति मे मा कृथा जनोदाहरणं दुरन्तम् ॥ २४ ॥

स्वेति ॥ त्वं यदि स्वजीविते, निर्विजसे निर्विषण्णतां गच्छसि, तदा अनलमित्रं विश प्रविश्व, वाथवा कालकूटं विषं, गिल खाद, 'तेन लक्ष्मणेन भीमेन वा, इयं महिला स्त्री आहता इति दुरन्तं दुर्निवारं, जनोदाहरणं लोकदृष्टान्तं मे मम मा कृथाः ॥ स्वरूप् पाख्यानम् ॥

आशङ्कसे चेत्परिभावमर्यस्तवास्ति यद्यानय तं बलिष्ठम् । अतो मुखेनाहितवान्पदं स्यान्महारथः साहसिकः स एव ॥ २५ ॥ आशङ्कस इति ॥ चेत् त्वं परिभावम् आशङ्कसे मन्यसे । यदि तव अर्थः स्वामी अस्ति तदा बिलिष्ठं तम् आनय । अतः कारणात् मुखेन वदनेन यः पदं पदवीम्, आहितवान् आरोपितवान् स एव साइसिको महारथश्च कि स्यात् । यद्वा स एव महारथः साहसिको धैर्यवान् स्यात् ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

> महीं समूहन्तमिवाक्षिपन्तं ब्रधं प्रतापामिनवोद्गिरन्तम् । ब्रवाणमाक्षिप्य गिरं तथासौ निर्घातपातोपहतं जगर्ज ॥ २६ ॥

महीमिति ॥ असौ रूपंणसा कीचकश्च, महीं पृथ्वीं समूहन्तं गिलन्तम् इव, ब्रध्नं स्न् र्यम् आक्षिपन्तमालिखन्तम् इव, प्रतापामि 'प्रतापो यस्य वार्तापि राज्ञां स्याद्भयकारिणी' इत्युक्तलक्षणप्रतापामि वीरविपक्षभयोत्पादनवार्ताद्हनम् उद्गिरन्तम् इव, गिरं वाणीं ब्रु-वाणं भाषमाणम् तथा (लक्ष्मणं वृकोदरं च) लक्ष्मणभीमोक्तिक्रमेण निर्धातपातोपहतं विद्युक्ततापातसमर्दितम् यथा स्याक्तथा जगर्ज ॥ उत्प्रेक्षा ॥

> काष्ठा गिलन्तीव भुवं वियच भित्त्वा त्रजन्तीव मनो जनानाम् । विदारयन्तीव वचांस्यवोचत् सामान्यवृत्तिः समहानियोगात्॥२७॥

काष्टा इति ॥ अमान्यवृत्ति निन्दिताचरणा सा शूर्पणखा समद्दानियोगात् समं युगपत् द्दान्योः शम्बुकुमारमरण लक्ष्मणसंभोगाभावरूपयोर्योगात्संबन्धात् काष्टा दिशो गिलन्ती इव, भुवं पृथ्वीं वियद्गगनं च भित्त्वा व्रजन्ती इव, जनानां मनो विदारयन्ती इव, वचांसि अवोचत् ॥ भारतीये—सामान्यवृत्तिः सामतोऽन्यस्मिन्दण्डे वृत्तिर्वर्तनं यस्य दण्डयोग्यः सः कीचकः मद्दानियोगात् गुरुतरनिबन्धात् काष्टा गिलन्ति इव, भुवं वियच्च भित्त्वा व्र-जन्ति इव, जनानां मनो विदारयन्ति इव वचांसि अवोचत् ॥ श्रेषोत्प्रेक्षा ॥

> नापत्यघातं प्रतियुज्य वाचा बहुप्रलापिन्नपयासि जीवन् । भवानभिज्ञः खरदृषणस्य नाद्यापि युद्धेषु पराक्रमस्य ॥ २८॥

नापत्येति ॥ हे वाचा बहुप्रलापिन् लक्ष्मण, अपत्यघातं शम्बुकुमारवधं प्रतिगुज्य वि-धाय जीवन् सन् न अपयासि अपसरित । भवान् अद्यापि पराक्रमस्य पराञ्श्चनाक्रमतः खरद्षणस्य खरद्षणयोः युद्धेषु न अभिज्ञः । यद्वा युद्धेषु खरद्षणस्य तत्संबन्धिनः परा-क्रमस्य बलस्य ॥ भारतीये—आगत्य आगत्य घातं वधं प्रतिगुज्य उद्दिय वाचा बहुप्रला-पिन्, त्वं जीवन् न अपयासि । खरद्षणस्य खरं तीवं दृषणं यस्माद्यस्मिन् वा तादशो युद्धेषु पराक्रमस्य न अभिज्ञः ॥ श्लेषः ॥

वैरायते मे मितरिस्ति शक्तिरागच्छ संपादय संपरायम् । वेत्सि प्रतापं रिपुवंशदावं कथं न मत्तो दशकंधरोत्थम् ॥ २९ ॥ वैरेति ॥ हे लक्ष्मण, मे मम मितर्बुद्धिः, वैरायते वैरं करोति । यदि शक्तिर्बलमित्ति तदा आगच्छ संपरायं युद्धं संपादय । मत्त उन्मत्तस्त्वं रिपुवंशदावं विपक्षान्वयदावानलम्, दशकंधरोत्थं रावणीयं प्रतापं पौरुषं कथं न वेत्सि ॥ भारतीये—हे भीम, ते तव वैराय मे मम मतिर्बुद्धिः शक्तिर्बलं च अस्ति । तस्मात्वम् आगच्छ युद्धं संपादय । त्वं रिपुवंशदावं रिपोर्वशं द्यतः खण्डयतो जनान् अवति रक्षिति तं घरोत्थं घराया उत्था उत्थितिर्यस्मात्तम्, दशकं 'सत्यं शौचं तथा शौर्य स्थैर्य शौण्डीर्यधीरते । क्षमा गम्भीरता चैव नैष्ठ्यं चापि मित्रता ॥ एतैरवयवैर्युक्तो जिगीषुः पृथिवीपितः ॥' इत्युक्तलक्षणा दश अवयवा यस तम्, मत्तो मत्सकाशात्, प्रतापं कथं न वेतिस ॥ श्लेषः ॥

इतीरियत्वाहितकम्पवेगं दष्टाधरं स्फारितरक्तनेत्रम् ।

भूभङ्गजिद्धं कृतसिंहनादं जग्राह कायं भरतान्वयस्य ॥ ३० ॥

इतीति ॥ असौ शूर्पणखा, कीचकश्च, इत्येवं प्रकारेण, ईरियत्वा अभिधाय, आहित-कम्पवेगमारोपितकम्पजवम्, द्रष्टाधरं चिंवतोष्ठम्, स्फारितरक्तनेत्रम् प्रसारितलोहितलो-चनम्, भूभङ्गजिह्यं भूभङ्गमन्दम्, क्रतसिंहनादं विस्तीणिसिंहनादम्, यथा स्यात्तथा भरता-न्वयस्य भरतानुजस्य लक्ष्मणस्य, सोमवंश्यस्य भीमस्य च, कायं जप्राह ॥

चकन्पिरे किंपुरुषा भयेन दिशां विनेशुर्नगजा गजाश्च । मर्मप्रहारैः परुषैर्वचोभिस्तयोरभूत्तत्र महान्विमर्दः ॥ ३१ ॥

चकम्पिर इति ॥ तत्र दण्डकारण्ये तयोर्छक्ष्मणशूर्पणखयोः, मर्मप्रहारेर्ममिच्छद्भः, परुषेः कठोरेः, वचोभिः महान् विमर्दो युद्धम् अभूत् । तदा किंपुरुषा देविवशेषाः, चकम्पिरे, दिशां गजा नगजा पर्वतजाश्च विनेशुः यद्वा पुरुषा एव कि चकम्पिरे अपि तु किंपुरुषा अपि । नगजा एव गजा कि विनेशुः । अपि तु दिशां गजाः ॥ भारतीये—तत्र विराटभूमौ तयोभींमकीचकयोः । तदा पुरुषा युधिष्टिरादयः कि चकम्पिरे । अपि तु न । दिशां नगजाश्च गजाः । कि विनेशुः । अपि तु न ॥ श्लेषः ॥

असंस्तृतं प्राप्य ततो निकारं भीमेन तेनोपहतात्मवृत्तिः । देशादयासीन्नियमेन कर्तुं क्षणादसौ विग्रहपीडितानि ॥ ३२ ॥

असंस्तुतिमिति ॥ भीभेन भयानकेन, तेन लक्ष्मणेन, उपहतात्मवृत्तिः भयस्वरूपा, असी शूर्पणखा ततो लक्ष्मणतः असंस्तुतमपरिचितं निकारं पराभवं प्राप्य नियमेन अव-रयम् विग्रहपीडितानि युद्धमर्दनानि कर्तु क्षणादन्तर्भृहूर्तात् देशाद्दण्डकारण्यतः, अयासीत् अपगता ॥ भारतीये—तेन भीमेन कृकोदरेण, असी कीचकः । ततो भीमतः । विश्रहपी-डितानि तपश्चर्यया शरीरकद्षैनानि । देशाद्विराटभृमितः ॥

> तथावधूतोऽपकृति गतोऽपि जित्वा रुषं संयममेत्य राजा । स वैरसंदेहमयं विहाय न्यायानुवृत्ति पदवीं प्रपेदे ॥ ३३ ॥

तथेति ॥ सोऽयं राजा लक्ष्मणः, तथा तेन प्रकारेण वध्तो नारीतः शूर्पणखायाः स-काशात् अपकृतिमपकारं गतोऽपि सन् रुषं जित्वा संयमम् एत्य वैरसंदेहं विहाय न्याया-नुवृत्तिं नीत्यनुयायिनीं पदवीं मार्गे प्रपेदे ॥ भारतीये—अपकृतिं गतोऽपि स राजा की- चकः अवधूतो जटाजूटघारी सन्, देहमयं शरीरहेतुं रसं दुग्धदिधधृतादि वै निश्चयन विहाय ॥ श्लेषः ॥

स्वजानि कार्याणि निरूप्य हत्यां बलीयसस्तस्य च कौरवेण । जिहीषता मानधनं बलेन संप्रेरितेनाभ्युदितं खरेण ॥ ३४ ॥

स्वजानीति ॥ ब्रहीयसस्तस्य शम्बुकुमारस्य हत्यां वधे सित को क्षितौ स्वजानि कार्याणि आत्मीयानि क्रत्यानि रवेण निनादेन निरूप्य निवेद्य को क्षितौ रवेण निनादेन मानधनं जिहीपता खरेण दूषणज्येष्टश्रात्रा रक्षसा संप्रेरितेन बलेन अभि समन्तत उदितं प्रस्तम् । यद्वा ब्रहीयसस्तस्य लक्ष्मणस्य मानधनम् ॥ भारतीये—बलीयसस्तस्य कीच-कस्य हत्यां हनने । बलीयसः तस्य वृकोदरस्य वा । मानधनं जिहीपता, खरेण तिवेण कारवेण दुर्योधनेन ॥ क्षेषः ॥

आवारितो मध्यगतः प्रबन्धेराहन्यमानोऽपि कृतावलेपः। राद्धायमानः कलहायमानस्तृयोत्करो दुर्जनमन्वियाय ॥ ३५ ॥

आवारीति ॥ मध्यगतः उदरस्थितः, मध्यस्थपुरुषैश्च । प्रबन्धेर्वध्रीभिश्चमेरज्जुभिः, निय-न्धेश्च । आवारितो नियन्त्रितः, निपिद्धश्च । आहन्यमानः ताङ्यमानः अपि कृतावलेपः कृ-ततेलादिलेपः, विहिताहंकाग्श्च सन् शब्दायमानः ध्वनि कुर्वाणः, यथेच्छशब्दप्रयोगं कुर्वश्च । कलहायमानः कलहोद्योगं कुर्वाणः । युद्धकालेपु तूर्ये रागविशेषेण वीरताधिक्यं जायते इति प्रसिद्धिः ॥ तूर्योतकरो वाद्यसमृहः, अन्वियाय अनुकृतवान् ॥

उन्मग्नराङ्कं श्रमफेनयुक्तमावर्तशुद्धं शफराजिलोलम् । आश्वीयमुलङ्कनशीलमुद्यचकाम कलोल इवान्वुराशेः ॥ २६॥

उन्ममिति ॥ उन्ममशङ्खं उन्ममाः प्रव्यक्ताः शङ्खाश्रक्षःसमीपप्रदेशा यस्य ताहक्, उच्छिलितकम्बुश्च । श्रमफेनयुक्तं श्रमोत्पन्नफेनिपण्डयुक्तम्, श्रमवत्फेनयुतश्च । आवर्तशुद्धम् आवर्तेर्धुवश्ममानधेर्येः शुद्धं समाचीनम्, अम्मोश्रमशुद्धश्च । शफराजिलोलं खुरपङ्किचञ्चलम्, मीनगणचञ्चलश्च । उल्ह्वनशीलम् उत्प्रवनधमीच्यम्, उत्प्रवनधमी च । उयत् अर्ध्व गच्छत्, गच्छंश्च । आश्वीयमश्वसमूहः । अम्बुराशेः कल्लोल इव चन्नाम
चचाल ॥

स्नेहाद्वहन्ती क्षणमुत्कटाक्षा वेश्येव शत्यं हृदये द्धाना । उच्चात्यमानातुरगैः परेश्व स्थानाद्विरोधेन चचाल रथ्या ॥ ३०॥

स्नेहादिति ॥ स्नेहात् तैलादितः, प्रीतेश्च । वहन्ती प्रवर्तमाना । उत्कटाक्षा निष्टुर-चक्रभ्रमणकाष्टा, उत्क्षिप्तलोचना च । हृदये मध्ये, मनसि च । शल्यं तोमरादिशस्त्रं धुरं वा, कौटिल्यं च । दधाना धरन्ती । पर्रजातिसंपन्नैः, तुरगैरश्वैः, आतुरगैश्चपलगतिभिः परैर्धूर्तै: । उच्चाल्यमाना प्रेयमाणा । रथ्या रथसमृहः वेश्या इव । विरोधेन वेरेण, कलह-व्याजेन च । स्थानात्प्रदेशात् । क्षणं मुहूर्तम् । चचाल चलितवती ॥ क्षेषोपमा ॥

उदात्तवंशं बहुधातुरङ्गेरूढं समुत्कङ्कटकप्रधानम् । युयुत्सु गच्छत्प्रकटोत्थदानं तद्धास्तिकं कावचिकं च रेजे ॥ ३८॥

उदात्तिति ॥ उदात्तवंशम् उच्चपृष्ठवंशम् , उदारान्वयं च । बहुधातुरङ्गेर्यहूनां धातृतां गिरिकादीनां रङ्गेः रूटं विभक्तम् , बहुधा बहुप्रकारेण तुरङ्गेरखेः उद्यं धतं च । समुत्कं समुत्काण्ठितं कटकप्रधानं कटके स्कन्धावारे प्रधानम् , समृत् सानन्दं कङ्गटकप्रधानं संनाहसनाथं च । प्रकटोत्थदानं प्रकर्षेण कटाभ्यां कपोलाभ्याम् उत्थमृत्थितं दानं मदो यस्य तादक्, प्रव्यक्तनैसर्गिकत्यागं च । युयुत्सु योद्धमिच्छत् । गच्छत् चलत् तत् हास्तिकं हस्तिसमृहः, कार्वाचकं कविचसमृहश्च । रेजे भाति स्म ॥ रेहपः ॥

शाङ्गीण चापानि समुत्क्षिपन्तस्ते कञ्चकं कार्दमिकं प्रविष्टाः । धनुभृतोऽभ्युद्धतनीलशृङ्गाः कृष्णाः पश्नां समजा इवामुः ॥ ३९ ॥ शाङ्गीणीति ॥ शाङ्गेचापानां श्वङ्गम्, कार्दमिककञ्चकस्य कृष्णवर्ण उपमानम् ॥ नृणामसीनां वसुनन्दकानां पार्श्वीपरोधं स्फुरतां प्रवाहाः । स्विन्दारुणानां विरराजिरेऽमी द्वता इव त्रापुपजातुपोवाः ॥ ४०॥

नृणामिति ॥ नृणां पुरुषाणां पार्श्वीपरोधम् उभयपार्श्वमुपरुध्य स्फुरतां शांभमानानाम्, स्विन्दारुणानां श्वेतशोणानाम् असीनां खङ्गानां वसुनन्दकानां हस्तस्पुराणां अमी प्रवाहा हुता द्रवीभृताः त्रापुषजातुर्षोधाः त्रपुजतुविकारप्रवाहा इव विरुपाजिरे शुशुभिरे । असित्र-पुणोः श्वेत्यम्, वसुनन्दकजतुनोः शोणतेति सादश्यम् ॥

भूजेंद्रुमस्येव विहायसश्चेत्त्वचश्युताः स्युर्विधुता मरुद्धिः।

तथा भवेयुः पथि वैजयन्त्यः कालस्य जिह्या इव वा ललन्त्यः॥ ४१ ॥

भूजेंति ॥ चेद्यदि मरुद्भिर्वातैविधृताः कम्पिताः च्युताः पतिताः विहायसो गगनस्य भूजेंद्रुमस्य इव त्वचः, यथा स्युः । तथा पथि मार्गे ललन्त्यश्चलन्त्यः, वैजयन्त्यः पताकाः कालस्य यमस्य जिह्ना इव वा भवेयुः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

प्रभा विमानं समुपेत्य यातां कौक्षेयकैस्तिग्मकरेः स्फुरद्भिः । केषांचिदभोदरमुत्पतन्त्या छीलोन्नतालिम तिडलतायाः ॥ ४२ ॥

प्रभेति ॥ विमानं विशिष्टसत्कारं स्वस्वस्वामितः समुपेत्य प्राप्य प्रभा दीर्पाः यातां प्रा-सवताम् केषांचिद् भटानाम्, तिग्मकरस्तीक्ष्णिकरणैः, स्पुरद्भिः झलकायमानैः कौक्षेयकैः खक्षैः कर्तृभिः अभ्रोदरं जलधरमध्यम् उत्पतन्त्या उर्ध्व गच्छन्त्याः तिडहताया विद्युहताया उन्नता उच्चा लीला शोभा अलिम्म प्राप्ता ॥ लुप्तापमा ॥ सिन्द्ररेणुः करिकर्णतालैरुद्ध्यमानो दिशि विप्रकीर्णः । रुद्धार्यमाभ्याधित तापसानां संध्यासमाधौ नियमैकबुद्धिम् ॥ ४३॥

सिन्द्रेति ॥ करिकर्णतालैर्गजश्रोत्रव्यजनसङ्यमान उत्क्षिप्यमानो दिशि दिक्षु वि-प्रकीर्णः प्रमतो रुद्धार्यमा आच्छादितसूर्यः सिन्द्ररेणुः सिन्द्ररघूली तापसानां त्रतिनां संध्यासमाधौ संध्याकर्मणि नियमकबुद्धिमनुष्ठानैकमतिमभ्याधित कारितवान् ॥ श्रान्तिः ॥

अभूत्प्रकारां विषिनं प्रचारेः कूलंकपाणां न्यपतंस्तटानि । निपीतनीरप्रतिदित्सयेव द्विपा मदाम्भो ववृषुः सरःसु ॥ ४४ ॥

अमृदिति ॥ विपिनं वनं प्रचारेश्वरणघट्टनामिः प्रकाशं निविद्यान्धकाररहितम् अमृत् संजातम् । कूलंकपाणां नदीनाम् तटानि न्यपतन् । द्विपा गजा निर्पातनीरप्रतिदित्सया निर्पातस्य पीतकर्दमावशिष्टस्य नीरस्य प्रतिदातुमिच्छयेव मदाम्भो मदजलं सरःसु सरोव-रेपु वश्रृषः ॥ समुच्चयः ॥

सोदामिनीदामित्तेव रास्त्रेरभाकुलेव द्विरदैर्दिगासीत्। समुद्रवेलेव चलेस्तुरङ्गेस्त्रेलोक्ययात्रेव जनेश्चलद्भिः॥ ४९॥

मादामिनीति ॥ दिग् अस्त्रंः सौदामिनीदामिचता तिंडन्मालावगुण्ठितेव, द्विरदेगिजेः अभ्राकुला मेघव्याप्तेव, चलंस्तुग्हेरियः समुद्रवेलेव, चलद्भिर्जनैः त्रेलोक्ययात्रेव, आ-सीत् ॥ उत्प्रेक्षा ॥

वंशावतारं जगतीपतीनां ववन्दिरे बन्दिजना गुणांश्च ।

श्वेतातपत्राणि समुद्धसन्ति क्षीरार्णवस्योत्कलिकाः प्रिनग्युः ॥ ४६ ॥

वंशेति ॥ बन्दिजना जगतीपतीनां क्षितीश्वराणां वंशावतारं यथा स्यात्तथा गुणांश्च व-वन्दिरे । समुह्रमन्ति श्वेतातपत्राणि अभ्रच्छत्राणि क्षीरार्णवस्य उत्कलिकास्तरहान् प्र-जिरगुः ॥ समुच्चयः ॥

संक्रीडितं स्यन्दनचक्रजातं वने मयूरा विनिशम्य रम्यम् । यनारवोत्काः पतिता इवौषेः पिच्छातपत्रप्रकरा विरेजुः ॥ ४७ ॥

संक्रीडितमिति ॥ पिच्छातपत्रप्रकराः मायूर्णिच्छजातच्छत्रसम्हाः वने स्यन्दनच-क्रजातं रथस्य चक्राभ्यां जातं रम्यं मनोहरं संक्रीडितं चीत्कृतं विनिश्नम्य श्रुत्वा घनार-वोत्का मेघगर्जनोत्कण्ठ ओघः समृहः पतिता मयुरा इव विरेजुः शोभन्ते स्म ॥ उत्प्रेक्षा ॥

शङ्कानकारावमयी पर्तानां दिशां श्रुतिः सैन्यमयी च दृष्टिः।

रजोमयी कामविमानभूमिः राङ्कात्मसंहारमयी बभूव ॥ १८॥ राङ्गेति ॥ दिशां पतीनां दिक्पालानां श्रुतिः श्रोत्रं राङ्गानकारावमयी राङ्गपटहच्चनि- मयी दृष्टिश्व सैन्यमयी कामविमानभूमिः गगनम् रजोमयी धूलीप्रचुरा शङ्का आत्मसंहार-मयी बभृव ॥ समुच्चयः ॥

इत्यद्भिकुञ्जान्सरितः सरांसि स्वपच्छयूच्छ्वासचलं वनं च । विष्ठावयन्ती तमियाय देशमक्षौहिणी वारिधिमापगेव ॥ ४९॥

इतीति ॥ इत्युक्तप्रकारेण अक्षोहिणी अदिकुञ्जाञ्ज्ञोलकटकसम्हान्, सरितो नदीः सरोति सरोवराणि स्वपच्छ्यूच्छ्वासचलं निद्राणाजगरघोणाविनिर्गतवातचञ्चलं वनं च विद्रावयन्ती सती तं देशं दण्डकारण्यं विराटदेशं च आपगा नदी वारिधिम् इव इ-याय प्राप ॥

ततो गभीरश्चरितरगाधैर्ज्वलिन्नवान्तःकरणेन कुप्यन् ।
स्पृष्टानुमेयस्फुरितोदराग्निरुचेरुद्वानिव दीप्यमानः ॥ ५० ॥
पितर्मृगाणां गज्वंहितेन कल्पान्तमेघेन च सुप्रतीकः ।
यथा सुधांश्वम्युदये च वाधिः क्षोमं रिपूणां निनदेन गच्छन् ॥ ५१ ॥
स संजिहीषिन्नव जीवलोकं यमेन कुर्वन्निव दृष्टियुद्धम् ।
वमन्निव कोघहुताशराशिं गिलन्निवाशाः स्थगयन्निवार्कम् ॥ ५२ ॥
आदित्सया मानधनस्य सैन्यमम्यर्णमाकर्ण्य विकीर्णनादम् ।
द्विषः सदो दाशरथी रयेणाव्यापत्सहेनावरजेन भीमः ॥ ५३ ॥
(चतुर्भिः कुलकम्)

तत इत्यादि ॥ ततोऽक्षोहिणीप्राप्त्यनन्तरम् अगाधिर्गम्भीरैः चिर्तराचरणैः अगाधी गम्भीरः । अन्तःकरणेन हृदयेन ज्वलन् दहन् इव, कुप्यन् कोपं गच्छन् उद्वन्वानुद्धिः इव, स्पृष्टानुमेयस्फुरितोदराप्तिः स्पृष्टेन स्पर्शेन अनुमेयः प्रमाणगोचगः स्फुरितो विज्ञम्भितः उदराप्तिजंठराप्तियेस्य तादक् सन् उच्चरितशयेन द्विप्यमानः प्रज्वाल्यमानः । गजवृहितेन करिचीत्कृतेन सृगाणां पितः सिंह इव, कल्पान्तमेधेन प्रलयकालजलन्देन सुप्रतीक ईशानाशागज इव, सुधांश्वस्युदये चन्द्रोदये वाधिः समुद्र इव,रिपूणां निनदेन ध्वनिना क्षोभं गच्छन्त्रजन् । जीवलोकं प्राणिवर्गं सीजहीपन् संहर्तृमिच्छन् इव । यमेन कृतान्तेन सह दृष्टियुद्धं विलोचनयुद्धं कुर्वन् विद्यत् इव । क्रोधहुताशराशि क्रोधानलान्वलीं वमन् उद्वरन् इव । आशा दिशो गिलन् उद्दरमध्ये कुर्वन् इव । अर्क सूर्यं स्थगन्यन् प्रच्छादयन् इव । स भीमा रौद्रो दाशर्या रामः सहेन समर्थेन अवरजेन किन्छेन लक्ष्मणेन सह विकीर्णनादं विस्तीर्णध्वनि सैन्यं बलम् अभ्यर्णं निकटम् आकर्ण्य श्रुत्वा मानधनस्य गर्वधनस्य आदित्सया जिघृक्षया द्विषः श्रुत्रोः मदः समां रयेण वेगेन व्यापत् व्याप्तवान् ॥ भारतीये—स रथी भीमो कृतोदगः सदा सर्वदा व्यापत्सहेन विपत्सहिष्णुना अवरजेनार्जुनेन, अमानधनस्य प्रचुरगोधनस्य आदित्सया द्विषः श्रुत्न उदाश उच्चर्भक्षया-मास ॥

शङ्का निनेदुः पटहाश्चकूजुर्गजा जगर्जुस्तुरगा जिहेषुः । वीरा ववल्गुः शकटा विरेसुरासीदकूपाररवः समन्तात् ॥ ५४ ॥ शङ्का इति ॥ अकूपाररवः समुद्रघोप इव ॥ समुचयः ॥

वभुः पुराणाः स्फुटिता भटानां त्रणा रणानन्दश्चनिर्भरेण । स्वामिप्रसादानसहा निरोद्धं दहाः स्वयं भेदमिवाभ्युपेयुः ॥ ९९ ॥

वभुरिति ॥ भटानां योधानां पुराणाः पुरातना त्रणा अरूषि रणानन्दथुनिर्भरेण सं-प्रामहर्पाधिक्येन स्फुटिताः सन्तो बभुः शोभन्ते स्म । स्वामिप्रसादान् प्रभुसत्कारान् निरोद्धं कर्तुम् असहा असमर्था देहाः कायाः स्वयमात्मना भेदम् अभ्युपेयुरिव ॥ उत्प्रेक्षा ॥

सूता नृपाणां युधि नामधेयं वृत्तं निपेटुः कृतवृत्तवन्धम् । दग्धानि कर्पूररजांसि भूपाः स्ववर्मणोऽन्तश्चकरुः श्रमार्ताः ॥ ५६ ॥

सूता इति ॥ सूता बन्दिजनाः युधि संश्रामे नामधेयं नाम्ना धेयं नामगवितं कृतवृन्त्वन्यं कृतछन्दोविशेषरचनं वृत्तमाचरितं निषेठुः पठितवन्तः । श्रमार्ताः श्रमपीडिताः सङ्क्रामायाससंतप्ताः भूपा राजानः स्ववर्मणः आर्त्मायसंनहनस्य अन्तर्मध्ये दग्धानि चृणी-कृतानि कर्पूररजांसि घनसाररेणृन् चकरुविक्षिप्तवन्तः ॥ समुच्चयः ॥

विशुद्धवंशानि गुणानतानि प्रपीड्यमानान्यपि कार्मुकाणि । पर्यङ्कमारोप्य विलालितानि मित्राणि मत्वेव कृतं विनेमुः ॥ ९७ ॥

विशुद्धवंशेति ॥ विशुद्धवंशानि अवक्रमस्कराणि पूतान्वयानि च । गुणानतानि मौर्वीनम्प्रीकृतानि शौर्यीदार्यादिनम्रीस्तानि च । प्रपाड्यमानानि ताडितानि, अपि कार्मुकाणि धन्षि, कृतं करणीयं मत्वा पर्यक्कं शय्याम् आरोध्य, विलालितानि मित्राणि सुहृद इव विनेमुः विनमन्ति स्म ॥ श्रेषः ॥

वश्यानि मुप्टेरगतानि भेदं धनूंपि नम्राणि विपत्क्षमाणि । स्वदेहलीनां स्थितिमत्यजन्ति नृणां कलत्राणि हितान्यतीयुः ॥ ९८ ॥

वश्यानीति ॥ मुष्टेः करतलाङ्गुलिबन्धस्य, आज्ञायाश्यावश्यानि वशं गतानि । भेदं भङ्गं पृथक्त्वं च अगतानि अप्राप्तानि । नम्राणि । विपत्क्षमाणि आपत्समर्थानि । स्वदेहलीना-मात्मशरीरसंक्षिष्टां स्वकीयमन्दिरकुतुपानां च । स्थितिमवस्थानं मर्यादां च । अत्यर्जान्त । हितानि हितजनकानि । धनृंपि कार्मुकाणि नृणां पुरुषाणां कलवाणि कुलकामिनीरतीयुर-तिकान्तवन्ति ॥ श्लेपः ॥

स्वयं समानम्य शरासनानि स्तम्भं च हित्वा मधुरं घ्वनन्ति । प्रारेभिरेऽन्यान्विनतान्विधातुं परान्विनम्राः खलु नामयन्ति ॥ ५९ ॥ स्वयमिति ॥ शरासनानि धन्ंपि स्वयं समानम्य नम्रीभ्य स्तम्भं स्तब्धतां हित्वा म-धुरं यथा स्यात्तथा ध्वनन्ति नदन्ति सन्ति अन्यान् विनतान् विधातुं प्रारेभिरे । खलु यतः विनम्राः परान् नामयन्ति ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

ऋजुप्रकारेषु गुणेषु बाणाः शल्यं वहन्तो द्वधतो विपक्षान् । क्षणं न तस्थुश्चपलाः स्थिरेषु त्राताः खलानामिव सज्जनेषु ॥ ६०॥

ऋज्विति ॥ बाणाः शल्यं दधतो विपक्षान् वहन्तः कुर्वन्तः चपला ऋजुप्रकारेषु स्थिरेषु गुणेषु मीर्वीषु सजनेषु खलानां वाताः समृहा इव क्षणं न तस्युः ॥ विशेषणयोगो यथारसंभवम् ॥ उपमा ॥

समुद्गिरन्तो नु राफान्मुखेभ्यरछायां त्यजन्तः किमु पश्चिमार्धम् । देहान्क्षिपन्तो नु हराां पुरस्ताद्विश्वेऽपि तेऽश्विष्ठिपुरश्ववर्याः ॥ ६१॥ देहानिति ॥ शफान्खुरान् मुखेभ्यः समुद्गिरन्तः किम्, छायां पश्चिमार्थं पश्चिमभागे त्यजन्तः किम्, हराां पुरस्ताद्देहान् क्षिपन्तः किमिति वितर्कमानयन्तोऽश्ववर्या अश्विष्ठपुः आग्रगतवन्तः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

रुद्धं शिलोर्त्कीणिमिवावतस्थे मुक्तं चलं चित्तमिवाभ्यधावत् । अश्वीयमावर्तितमावृतत्तत्कुलालचक्रभ्रमलाघवेन ॥ ६२ ॥

रुद्धमिति ॥ तत् लोकप्रसिद्धम् अधीयमधसम्हो रुद्धं सत्शिलायामुर्त्काणीमवावतस्य, मुक्तं सत् चवलं चित्तमिवाभ्यधावत्, आवर्तितं सत् कुलालचक्रत्रमलाचवेन आवृतत् बम्राम ॥ उपमा ॥

रम्याः पदार्था इव मानसानि स्वान्तानि जीवानिव जन्तवोऽपि । देहानिवात्याचक्रपुस्तुरंगाः स्कन्धान्तरन्यस्तयुगा रथोवान् ॥ ६३ ॥

रम्या इति ॥ स्कन्धान्तरे न्यस्तो युगो यैस्ते तुरंगा रथाँघान् रम्याः पदार्था मानमानीव, स्वान्तानि जीवानिव, जन्तवो देहानिव, अत्याचक्रपुः ॥ उपमा ॥

नामाददानेः परुपं परेषां निपादिभिः संख्यशिरस्यसंख्याः ।

प्रासाः पतन्तोऽत्यशुभन्विमुक्ता विनध्यस्य वंशा इव वातधूनाः ॥ ६४ ॥

नामेति ॥ परेषां शत्रृणां परुषं कर्कशं यथा स्यात्तथा नाम आददानैनिपादिभिरश्ववारे-विमुक्ता असंख्या अगणनीया संख्यशिर्यास सङ्काममस्तके पतन्तः प्रासाः सेहा यष्टयः, वातधृता विन्ध्यस्य वंशा इव, अत्यग्रमन् ॥ उत्प्रेक्षा ॥

उत्कीर्णा इव कुलपर्वता गजानामाकारमेदजलनिईरं वहन्तः । धावन्ति प्रतिदिशमुन्नताः सा नागाः कोधाग्निज्वलितदशः सहेमकक्ष्याः ६५ उत्कीणी इति ॥ मदजलिन्झेरं मदमेव सलिलप्रस्ववणम् । मदेन तुल्यं सलिलोत्सं च, वहन्तो धारयन्त उन्नताः क्रोधामिज्वलितदशः क्रोधरूपामिना ज्वलिता दक् येषां ते क्रोधतुल्यमिमञ्वलितं दावानलञ्वालैव दग् येषां तादशक्ष, सहेमकक्ष्याः ससुवर्णगण्डाः सह हेम्नः कक्ष्यया मध्यदेशवन्धनोपयुक्तरञ्ज्वा हर्म्यादिप्रकोष्टेन च। मृभृतो हि मृभृतमध्ये दुगंहर्म्यादि रचयन्ति । नागा गजा गजानामाकारैः उत्कीणी उल्लिखताः कुलपर्वता इव प्रतिदिशं धावन्ति ॥ उत्येक्षा ॥ प्रहर्षिणी वृत्तम् ॥

सामजा मद्वशान्मतिहीना वक्रमङ्कशामुजुं युधि चकुः।

प्रायशः परिजहाति जनोऽयं तीत्रमेव समुपेत्य शठत्वम् ॥ ६६ ॥

सामजा इति । मदवशात् मितहीना युद्धिहीनाः सामजा गजा युधि वक्रमिप अङ्करां कर्जुं चकुः । अयं जनः प्रायशः बाहुल्येन शठत्वं समुपेत्य संप्राप्य तीत्रमेव नितान्तमेव परिजहाति ॥ अर्थान्तग्न्यासः । स्वागतावृत्तम् ॥

मुखकृतकपटाः प्रमत्तचित्ताः परुपरुपश्चरणेषु सत्स्वखिन्नाः ।

गुरुकुलमितचक्रमुः कुशिष्या हितमिव संयति संयतं गजेन्द्राः ॥६०॥
मुखेति ॥ मुखकृतकपटाः मुखे कृत आलानाय हस्तिनीमृत्रसाईवस्त्रनिर्मितहस्तिन्युपन्यासरूपः कपटा येपाम्, मुखे गुरुमुखे कृतं कपटं काटिल्यं येस्ताहशश्च। प्रमत्तित्ता
उन्मादिचेतस्काः सप्रमादहृदयाश्च। परुपरुपः निष्ठुग्रोपाः । च पुना रणेपु सङ्कामेपु कलहेपु च मत्सु अखिन्ना अश्चान्ताश्च । यहोपमानिवशेषणेपु सत्सु शास्त्रसंमतेषु चरणेपु चारित्रोपदेशपु परुपरुषः गजेन्द्राः कुशिष्या इव संयतं प्रयत्नायत्तं वचनचरणसंकेतं आत्मनिष्ठं च, हितम् अव्यभिचारि सुखकारि च, गुरुकुलं महामात्रसमृहं सूरिसंदोहं गुरुवंशं
वा, संयति सङ्कामे तपस्त च अतिचक्रमुः । अतिकामन्ति स्म ॥ क्षेषः ॥ पृष्यितायादृत्तम् ॥

उभयपार्श्वगतान्निशिताञ्शराञ्शयुसमेन करेण विपाटयन् ।

गजगणः गुगुमे त्रणगहरेः सपदि सौध इवामलजालकैः ॥ ६८॥

उभयेति ।। गजगणो हास्तिकं शयुसमेन अजगरतुल्येन करेण शुण्डादण्डेन उभी पार्श्वी गतान् प्राप्तान् निशितान् तीक्ष्णान् शरान् विपाटयन् उत्पाटयन् मन् सपिद श्रीघ्रं त्रणगह्नरे: अरुष्टिद्धेः सीधः अमलजालकैर्निमेलगवाक्षजालैरिव शृशुमे ॥ उ-पमा ॥ दुर्तावलिम्बतं वृत्तम् ।

> इति स एतनां दृष्ट्राविद्यामिव प्रतिबन्धिनीं जर्लानीधरिव क्षुभ्यँह्नक्ष्मीधरोऽनुगतोऽग्रजम् ।

## धनुरिष द्धत्रेषे जिष्णुः सहायविशङ्कया न च भुजवलाद्वीरोऽन्यसाद्धनंजयमिच्छति ॥ ६९॥

इति श्रीधनंजयितरिचते धनंजयाङ्के द्विसंधानकाव्ये राघवपाण्डवीयापरनाम्नि तुमुल-वर्णनो नाम पञ्चमः सर्गः समाप्तः ।

इतीति ॥ अग्रजं रामं युधिष्ठिरं भीमं च, अनुगतः पश्चाद्रतः, लक्ष्मीधरो लक्ष्मणो लक्ष्मीवांश्व, जिष्णुः जयनशीलः अर्जुनश्च, इति प्राप्तां प्रतिविन्धनीं प्रतिकूलां पृतनां सेनां अविद्यामिव हष्ट्रा जलिनिधिरिव क्षुभ्यन् सन् धनुर्देधदिष सहायविशङ्कया ससहायजयक-लङ्केन त्रेपे लिजतः । यतः वीरो भुजवलादन्यस्माद् धनं जयं च नेच्छति ॥ अर्थान्तर-न्यासः ॥ हरिणी वृत्तम् ।

इति श्रीदाधीचजातिकुद्दालोपनामकश्रीच्छोटीलालात्मजश्रीवदरीनाथविरचितायां द्विसंधानकाव्यटीकायां युद्धारम्भवर्णनो नाम पत्रमः सर्गः ।

पष्टः सर्गः ।

ततः प्रयुक्तभुकुार्टं स दुर्घरो निजोद्धतं विक्रमकालसाधनः । अरातिघाताय तमग्रजं व्रजन्नमर्पमुद्योग इवान्वगद्युतत् ॥ १ ॥

तत इति।। प्रयुक्ता अकुटिर्येन तं निजोद्धतआत्मगर्वगर्विष्ठम्, तमप्रजं रामं युधिष्ठिरं भीमं च अन्त्रग् अनुगामि यथा स्यात्तथा अरातीनां घाताय वजन् सन् दुर्धरो विक्रमकालः पौरुपसमय एव साधनं सैन्यं यस्य सलक्ष्मणोऽर्जुनश्च, अमर्ष क्रोधम् अन्वग्वजञ्जद्योग इव, अयुतत् ॥ उपमा ॥ सर्गेऽस्मिन्वंशस्थवृत्तम् ॥

कृतातिपाताविवको समुद्धतो हतावधी चापनयावलम्बिनो । उभौ न्यरुद्धां निवहं विरोधिनां तमर्थकामाविव धर्मसंग्रहम् ॥ २ ॥

कृतेति ॥ कृतोऽतिपात उपस्रवो याभ्याम्, अधिकौ क्षात्रधर्मेण सर्वेभ्यः, आत्मतेजसा समुद्धतौ, हतोऽतिक्रान्तोऽविधर्मर्यादा ययोः, चापनये धनुविद्यायामवलम्बोऽभिमानो ययोस्तादशौ उभौ रामलक्ष्मणौ भीमार्जुनौ च तं विरोधिनां निवहं सम्हम्, अपनयमनी-तिमवलम्बमानौ अर्थकामौ धर्मसंत्रहमिव, न्यरुद्धाम् ॥ उपमा ॥

जयश्रियं दक्षिणमंसमंसलौ तनुं महावेगमहंयुतं मनः । शरासनं ज्यां नृपती भयं रिपुं समं समारोपयतः सा संयति ॥ ३ ॥

जयेति ॥ अंसलीं पीनस्कन्धी, नृपती रामलक्ष्मणौ भीमार्जुनी च, दक्षिणमंसं जय-श्रियम्, तनुं महावेगम्, मनः अहंयुतमहंकारम्, शरासनं ज्याम्, रिपुं भयम्, सममेककालम् संयति सङ्कामे समारोपयतः स्मः ॥ गत्यर्थत्वेन द्विकर्मकता ॥ समृच्यः ॥ तपःसमाधिष्विव तौ तपस्यतां प्रसह्य कर्णेष्विव दिक्षु दन्तिनाम् । दिगीश्वराणां हृदयेष्विवायतं विकृष्य मौर्वी विनिजञ्चतुस्तराम् ॥ ४ ॥ तप इति ॥ तौ मौर्वी ज्याम्, आयतं कर्णान्तं विकृष्याकृष्य, तपस्यतां तपःसमाधि-ष्विव,दिग्दन्तिनां कर्णेष्विव, दिक्पालानां हृदयेष्विव, प्रसह्य विनिजञ्चतुस्तराम् ॥ उत्प्रेक्षा ॥

ज्ययोविरिद्धं विनिशम्य धन्विनां निषेतुरस्त्राणि करान्मनांसि च । श्रथानि पूर्वाणि पराणि योषितां घनानि गूढान्यभवन्नभःसदाम् ॥ ९॥

ज्ययोरिति ॥ ज्ययोः विरिद्धं ध्वनि विनिशम्य धन्विनां धनुर्धराणां करात् अस्त्राणि निपेतुः, च पुनः पूर्वाणि मनांसि क्षश्यानि, नभःसदां देवानां योषितामबलानां गूटान्यालि-ङ्गनानि पराण्यतिशयितानि घनानि हटानि अभवन् ॥ यहा पूर्वाणि घनानि अद्यापि प्रे-मरसरसायनरसिकानि मनांसि गृटानि प्रच्छन्नाशयानि, पराणि क्षश्यानि प्रेमकलहकाल-शिथिलानि घनानि प्रेमरसरसायनरसिकानि अभवन् ॥ अनेन ज्याध्वनेः स्वर्गव्यापित्वं स्त्रीणामतिभीहता च ध्वन्यते ॥ समुच्चयः ॥

गुणेन लोकं निनदेन दिङ्मुखं रुषान्तविद्धं वपुषापि पूषणम् । दृढेन चालीढपदेन मेदिनीं गणं रिपूणामिववेष्टतां रारैः ॥ ६ ॥

गुणेनेति ॥ तौ गुणेन शौयौदार्यादिलक्षणेन लोकं जगत्, निनदेन शब्देन दिगन्तरम्, रुषा रोषेण अन्तविह प्रलयानलम्, वपुषा देहेन पूषणमादित्यम्, दहेन आलीहेन दक्षिण-जङ्गाप्रसारपूर्वकवामजङ्गासंकोचरूपस्थानकविशेषेण मेदिनी महीम्, शरै रिपूणां गणमवि-वेष्टतां वेष्टितवन्तौ ॥ समुच्यः ॥

यशोवकाशस्य विधित्सया शरैर्दिशः परासारयतोरिवायतम् । विकृष्यमाणं युगमेव गव्ययोः ससार पश्चान्न पदं रणे तयोः ॥ ७ ॥

यशिविति ॥ यशोवकाशस्य विधित्सया दिशः शरैः परासारयतोरिव तयोः आयतं क-णीन्तं विकृष्यमाणं गव्ययोः प्रत्यश्रयोर्युगमेव रणे पश्चात्ससार । नतु रणे तयोः पदं पश्चा-त्ससार ॥ उत्प्रेक्षा ॥

नृपौ रुपा पातयतां शिलीमुखान्समं सपता हृदयान्यपातयन् । विदूरमुचैःपदमध्यरुक्षतां भियाध्यरुक्षन्युघि वामलूरुकम् ॥ ८॥

नृपाविति ॥ सपनाः नृपरोषपातितवाणसमकालमेव हृदयानि अपातयन्, तथा नृपा वि-दूरमलङ्गयामुचै:पदवीमारूटवन्तौ, सपन्ना युधि भिया वामलूरं छिदं प्रविविद्यः ॥ स-हृजा वक्रोक्तिः ॥

इष्ट्नियमेर्देऽमुचतां शरासनं शरानसूनप्यमुचन्नरातयः । अजस्त्रमश्रु व्यमुचत्त्रियाजनस्तथास्थिताः स्पर्द्धममी न तत्यजुः ॥ ९ ॥ इष्निति ॥ तो यावत् शरानमुचताम्, अरातयः शरासन शरान् असूनप्यमुचन्, त-त्प्रियाजनश्चाजसमश्च व्यमुचत्, तथास्थिताः प्राणान्तिकावस्थां गता अप्यमी स्पर्दो न तत्यजुः ॥ वक्रोक्तिः ॥

विशेषस्त्रैरिव पित्तिभिस्तयोः पदातिरुत्सर्ग इवाहतोऽिष्ठः ।

पलायितोऽन्योन्यमवेक्ष्य निस्त्रपः सहाभिभूतस्त्रपते हि कस्य कः ॥१०॥
विशेषिति ॥ विशेषस्त्रैर्वाधकविधिभिरिव, तयोः पित्रभः, आहतस्तािहतो बाधितश्च, उत्सर्गः सामान्यविधिरिव, अखिलः पदातिः निस्त्रपः सन् अन्योन्यमवेक्ष्य पलाियतः ।
हि यतः सहाभिभृतः कः कस्य त्रपते ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

स तिर्यगन्वकपुरतश्च विद्विषां दरीषु गुल्मेषु ददर्श तौ गणः। असूनिवान्वेष्टुममुप्य चक्षुषोर्मनिस्वनौ बभ्रमतुर्मनःस्विप ॥ ११॥

स तिर्येति ॥ स विद्विषां गणः तिर्यक् पार्श्वभागे अन्वक् पश्चाद्वागे पुरतोऽप्रभागे दरीषु कंदरेषु गुल्मेषु झाटकेषु ताँ ददर्श । मनस्विनौ तौ, अमुष्य गणस्य असूनन्वेष्टुमि-व, अमुष्य चक्षुषोर्मनःसु च बभ्रमतुः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

ययुर्विदेशं विदिशं जगाहिरे धुनीरगाधा विललङ्घिरे गिरीन् ।

भृताः समुद्रस्य विलोलवीचिभिभेयेऽपि भृत्या न पराक्रमं जहुः॥१२॥ ययुरिति ॥ भृत्याः पदातयो विदेशं ययुः, विदिशं दिङ्मध्यं जगाहिरे, अगाधा धुनी-र्नदीर्गिरींश्र विललिहेरे, समुद्रस्य विलोलवीचिभिश्रश्रलतरक्षेर्धताः। एवं भयेऽपि परा-क्रमं न जहुः। भयस्थानेऽपि समुद्रपतनादौ ग्लानि न जग्मुः॥ वक्रोक्तिः॥

विम्बानि भान्वोरिव विश्वतोस्तयोर्विशङ्कया केचन कंदरोद्रम् । तमिस्रसंघा इव तेऽधिशिश्चिरे क नष्टमार्गा न विश्वान्ति जन्तवः ॥१३॥ विम्बानीति ॥ भान्वोरिव विम्बानि विश्वतोस्तयोर्विशङ्कया तमिस्रसंघा इव केचन भृत्याः कंदरोदरमिधिशिश्चिरे । नष्टमार्गा जन्तवः क न विश्वन्ति ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

इति प्रतापादवगाढयोस्तयो रणस्य मध्यं रिपवोऽनुक्लताम् ।

हदस्य जग्मः करिणोरिवोर्मयश्चलाः सहन्ते किमिवातिवर्तिनः ॥ १४॥ इति प्रेति ॥ रिपवः ऊर्मय इव रणस्य हदस्येव मध्यम् अन्तः अवगादयोः अधिष्ठित-वतोः, तयोर्न्नपयोः करिणोरिव प्रतापात्प्रभावात् अनुकूलताम् अनुलोमताम् अनुतटतां जग्मः । चलाश्चञ्चला अतिवर्तिनोऽतिक्रमणशीलान् किमिव सहन्ते । अपि तु न ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

गताविशिष्टेषु बलेषु केष्विप स्थितेषु पुञ्जैः सरसस्तपेऽम्बुषु । अकालमेषा इव तत्र नायकाः समन्ततः संनिहिता धनुर्भृताम् ॥ १५॥ गतेति ॥ गतावशिष्टेषु पलायितशिष्टेषु शुष्कशिष्टेषु केष्विप कतिपयेष्विप पुत्रैः समु-दायैः बलेषु सैन्येषु तपे श्रीष्मे सरसोऽम्बुषु इव स्थितेषु सत्सु धनुर्भृतां नायकाः अकाल-मेघा इव समन्ततः सामस्येन संनिधि प्राप्ताः ॥ उपमा ॥

पतित्रनादेन भुजंगयोषितां पपात गर्भः किल ताक्ष्येशङ्कया । नभश्ररा निश्चितमन्त्रसाधना वने भयेनास्यपगारमुद्यताः ॥ १६ ॥

पतत्रीति ॥ नागाङ्गनानां गर्भः शरध्विनना नागान्तकशङ्कया पपात किल निश्चयेन । भयेन उद्यता नभश्वरा असीनपगूर्य असिमिरपगूर्य वा वने निश्चितं मन्त्रसाधनं येस्तादशा अभूवन् ॥ समुच्चयः ॥

समन्ततोऽप्युद्गतधूमकेतवः स्थितोर्ध्ववाला इव तत्रसुर्दिशः।

निपेतुरुकाः कलमात्रपिङ्गला यमस्य लम्बाः कुटिला जटा इव ॥१७॥

समन्तेति ॥ उद्गतधूमकेतवो दिशः स्थितोर्ध्ववाला इव समन्ततः तत्रसुः । शालि-मञ्जरीपिङ्गला उल्का लम्बाः कुटिला यमस्य जटा इव निपेतुः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

प्रभिन्नकक्षीवित लोलवाजिनि स्थिते पुरः स्यन्दनभाजि राजके।

मनश्चकम्पे वनसंनिवासिनां तयोः क्षणं जीवितसंशयं गतम् ॥ १८॥

प्रभिन्नेति ॥ प्रभिन्नाः कक्षीवन्तो गजा यस्य तस्मिन्, लोलाश्रश्रह्मला वाजिनो यस्य तस्मिन्, स्यन्दनं भजति तस्मिन्, तयो राजके राजसमूहे पुरः स्थिते सित वनसंनिवासिनां मनो जीवितसंशयं गतं सत् क्षणं चकम्पे ॥

इतस्ततः संविवरीपतां द्विपां सितातपत्राणि शितार्धचन्द्रकैः।

तयोविंॡनानि यशांसि संहतिं समागतानीव रणाङ्गणेऽपतन् ॥ १९ ॥

इतस्तेति ॥ इतस्ततः संविवरीयतां संवरीतुमिच्छतां द्विषां रात्रूणां सितातपत्राणि श्वे-तच्छत्राणि तयोः शितार्धचन्द्रेस्तीक्ष्णबाणिवशेषविंङ्नानि छिन्नानि संहतिं समूहं समाग-तानि यशांसि इव रणाङ्गणे सङ्कामभृमो अपतन् ॥ उत्प्रेक्षा ॥

रथेपु तेषां जगतीभुजां ध्वजान्महीभुजो चिच्छिदतुर्भुजानिव।

तथा क्षुरप्रेरनयैः क्रियाफलं मदातिलोमायिव वाजिनां युगम् ॥ २०॥ रथेष्विति ॥ महीभुजौ तेषां जगतीभुजो रथेषु ध्वजान् भुजानिव, तथा वाजिनाम-श्वानां युगम् क्षुरप्रैबीणविशेषैः, मदातिलोमी क्रियाफलं कर्मफलम्, अनयैरनीतिभिरिव, चिच्छिदतः ॥ संकरः ॥

शरेण चूडामणयः किरीटतो विपाटिता नायकतां विहाय ते । कुतोऽपि याता विदिता न भूभृतां पदच्युतानामियमीदशी गतिः॥२१॥ शरेणेति ॥ [तयोः] शरेण भृभृतां किरीटतो विपाटिता उच्छितास्ते चूडामणयः नायकतां विहाय कुतोऽपि याता गताः, तथा न विदिता लोचनगोचरा न जाताः। पदच्युतानां स्थानभ्रष्टानाम् इयं प्रत्यक्षभृता ईदशी गतिर्भवति ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

प्रसह्य ताभ्यां परलोकसाधनः शरैर्नुपाणां गुणवान्पराहतः । मदाभिमानाधिकवीर्यसंग्रहाद्वसुस्मराभ्यामिव धर्मसंचयः ॥ २२ ॥

प्रसह्येति ॥ अर्थकामाभ्यामिव ताभ्याम् 'ज्ञानं जनं कुलं जाति बलमृद्धिं तपो वपुः । अष्टावाश्रित्य मानित्वं मदमाहुर्गतस्मयाः' इत्युक्तरूपस्य मदस्य, नान्यो मत्तुल्यगुणवानि-त्यिममनस्य, अधिकपराक्रमस्य च संप्रहादङ्गीकारात् परलोकसाधनः शत्रुलोकसाधनः स्वर्गसाधनश्च, गुणवान् जीवावान् व्रतादिमांश्च, नृपाणां धर्मसंचयः चापसमूहः पुण्यसं-चयश्च, प्रसद्य शरैः पराहतो निराक्रतः ॥ उपमा ॥

स सागरावर्तधनुर्धरो नरोनभःसदां कामविमानसंहतिम् । अयत्नसंह्रप्तगवाक्षपद्धति चकार शातैर्विशिखेर्विहायसि ॥ २३ ॥

सं सागेति ॥ सागरावर्तधनुर्धरः सागरस्य समुद्रस्य सगरधनुषो वा आवर्ता इवावर्ता यस्य तं सागरावर्त नाम वा धनुर्धरित स नरः शातेस्तीक्ष्णेः, शरैः विहायसि गगने, अय-लसंक्रृप्ता स्वयंसिद्धैव वातायनश्रेणिर्यस्यास्तां नभःसदां देवानां कामविमानसंहितं यथेष्ट-विमानसमूहं चकार । तयुद्धदर्शनाय देवा अप्यायाताः ॥ भारतीयपक्षे— विहायसि वि-हानं विहः । कप्रत्ययान्तः । विहानि विशिष्टप्रवृत्त्योपलक्षितानि अयांसि लोहानि यत्रेति संगरे अनभःसदां मनुष्याणां काममत्यर्थं विगतो मानो यस्यास्तां संहितम् अयल्लसंक्रृप्तग-वाक्षपद्धतिम् अयल्लेन संकृप्ता विहिता गवां पश्चाम् अक्षपद्धतिरिन्द्रियवर्गो यस्यां ताम्, अयल्लेन अनायासेन संकृप्ता छिन्ना गवां वाणीनामक्षाणामिन्द्रियाणां पद्धतिर्वर्गो यस्या ए-ताहरीं चकार ॥ क्षेषः ॥

कणैर्गजास्तेन विलूनपुष्करा बभुः स्रवन्तः क्षतजानि धारया।

बृहन्नितम्बा दवदाहनीलिता नगाः क्षरद्गेरिकनिर्झरा इव ॥ २४ ॥

कणैरिति ।। तेन नृपयुगलेन कणैर्वाणैः विल्नपुष्करादिछन्नग्रण्डामाः गजाः धारया क्षतजानि रुधिराणि स्रवन्तः सन्तः, बृहन्नितम्बाः स्थूलसानवः, दवदाहेन नीलिताः, क्ष-रन्तो गैरिकनिर्झरा येभ्यस्तादशा नगाः पर्वता इव, बभुः ।। उत्प्रक्षा ॥

रथप्रयुक्तस्य हयस्य पश्चिमे शरैर्विलूने पदयोर्युगेऽमुना । पुरःपदोत्कान्तधुरस्य चामरैर्मृगाधिपस्येव सटैः क्रमोऽभवत् ॥ २९ ॥

रथेति ।। रथे प्रयुक्तस्य पुरःपदैरश्रचरणेरुकान्ता धूर्येन तस्य हयस्य पश्चिमे पदयो-र्युगले अमुना शरैर्विल्ने सित चामरैः प्रकीर्णकैः, मृगाधिपस्य सिंहस्य सटैः केशरैरिव, क्रमोऽभवत् ।। उत्प्रेक्षा ॥ हतैकपादं युधि तस्य रोपणेः क्षणे निषण्णं सुहृदीव कार्मुके । परत्र राजन्यकमेकपादकं तपस्यतीव सा जिगीषया रिपोः ॥ २६॥

हतेंकेति ॥ तस्य रोपणेर्बाणेर्हतेंकपादं सत् क्षणं, सुहृदीव, कार्मुके निषण्णं राजन्य-कमेकपादकं सत् परलोके रिपोर्जिगीषया तपस्यति स्मेव ॥ उत्प्रेक्षा ॥

स सूर्यहासं किमिसं किमर्गछां गदां नु पाशं नु परश्वधं धनुः । दधितिमित्याकिलतो न भीरुभिमितिः कुतो वा चिलतेषु धातुषु ॥२७॥ स सूर्येति ॥ स किं सूर्यहासमितम् किम् अर्गछाम् किं गदां किं पाशं किं परश्वधं किं धनुः दधत् इति भीरुभिनं आकलितः । धातुषु चिलतेषु मितः कृतः ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

स शात्रवाणां हृदि शल्यमुद्धरन्खशस्त्रश्चरोन जगाम बन्धुताम् ।
समुत्रता यत्कुपिताश्च कुर्वते न तत्प्रतीता ह्यपि दुर्जनाः प्रियम् ॥२८॥
स शात्रवेति ॥ स स्वशस्त्रशल्येन शात्रवाणां हृदि शल्यमुद्धरन्नुत्पाटयन् सन् बन्धुतां
जगाम । यत् कुपिता अपि समुन्नताः सत्पुरुषाः कुर्वते तत् प्रतीताः प्रसन्ना अपि दुर्जनाः
प्रियं न कुर्वते ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

नृपा नृपत्वं न दाराः द्वारात्मतां न कार्मुकं कार्मुकतां तुरंगमाः । तुरंगतां तिष्ठिधिरे न संयुगे विमुञ्जति ज्यायसि बाणसंहतिम् ॥ २९॥ नृपा इति ॥ ज्यायसि ज्येष्ठे श्रातिर संयुगे बाणसंघातं विमुञ्जति सित ते सर्वे स्वधर्मे न प्राप्तवन्तः । नृपत्वं भूपत्वं क्षात्रधर्मश्च, द्वारत्मता बाणता प्राणिमारणं च, कार्मुकता धनुष्ट्रं कर्मवत्ता च, तुरंगता अश्वता द्यीघ्रगामिता च । अत्र पूर्वाथं विरोधः, परार्थे परिहारः ॥ समुच्चयक्षेत्रौ ॥

गजेषु नष्टेप्वगजेप्वनायकं रथेषु भन्नेषु मनोरथेषु च।

न शून्यचित्तं युधि राजपुत्रकं पुरातनं चित्रमिवाशुभद्धशम् ॥ ३०॥ गर्जेिष्वति ॥ राजपुत्रकं युधि पर्वतजेषु करिगु नष्टेषु रथेषु च पुनः मनोरथेषु भम्नेषु सत्सु अनायकमसहायं शून्यं चित्तं यस्य ताहशं सत् भृशम्, पुरातनं चित्रमिव, अञ्चभत् । विरोधाक्षेपा ॥

प्रभावतो बाणचयस्य मोक्तरि प्रभावतोषे समरे स्थिते नृपाः । प्रभावतो हीनतया विवर्जिता प्रभावतो ही न तया रराजिरे ॥ ३१॥ (पादादियमकम्)

प्रमेति ॥ प्रभावतो दीप्तिमतः शरसैघस्य मोक्तरि अतोषे प्रभौ समरे स्थिते सति तृपाः

प्रभावतः प्रक्रुष्टभावयुक्तिन फलं दातुं समर्थेन प्रभावतः प्रतापेन विवर्जिताः सन्तः तया हीनतया कातरतया ही कष्टम् न रराजिरे ॥ आदियमकम् ॥

गजा नियन्तृन्करशीकरोत्करैर्विमुक्तसूत्कारमिष्पदारितान् । निशारशीतैरुदमीमिलन्नहो महीयसां प्रीतिरहंतुदेष्वि ॥ ३२ ॥

गजा इति ॥ गजा इषुभिरुपदारितान् नियन्तृन् निशारशितैः हिमांशुशीतलैः करिन-मुक्तजललववन्दैः विमुक्तसूरकारं यथा स्यात्तथा उदजीवयन् । अहो महीयसां अरुं-दुदैष्विप प्रीतिः ॥

ज्वल्लसमुप्मिन्कुपिते महीपतावनेकबन्धानि विभावसाविव । प्रिये जनानां ननृतू रणे तथा वने कबन्धानि विभावसाविव ॥ ३३ ॥ (अन्त्यपादयमकम्)

ज्वलेति ॥ प्रजानाम् असाविव प्रिये विभा अस्मिन्महीपती कृपिते वने विभावसा-विव रणे ज्वलित सति अनेकबन्धानि नानाविधकरणानि कबन्धानि ननृतुः ॥ अन्तयमकम् ॥

तयोः पतन्त्यः शरपञ्जरान्तरं विरेजुरुस्नातपयष्टयः स्फुटम् । यमेन शुद्धामिषसंजिघत्सया तनूभृतां पर्श्व इवावतानिताः ॥ ३४ ॥

तयोरिति ॥ तयोः शरपञ्जरान्तरं बाणवीथिमध्यं पतन्तः उस्नातपयष्टयः किरणालो-कयष्टयः, यमेन शुद्धामिषसंजिघत्सया केवलं मांसभक्षणवाञ्छया अवतानिताः प्रसारिताः पर्श्वः कुक्षिप्रदेशास्थीनि इव, स्फुटं यथा स्यात्तथा विरेज्ञः ॥ उत्प्रेक्षा ॥

शरैः समस्तः खरदूषणो रिपुः समं ततोऽभीतमहानराजितः।

विशीर्णचेताः कृतयुद्धविक्रमः समन्ततोऽभीतमहा न राजितः ॥ ३५ ॥

श्रीरिति ॥ ततो लोकप्रसिद्धात् अभीतमहानराजितः निर्भयमहापुरुषरामलक्ष्मणसक्कामात् समं युगपत् शर्रेबाणैः समस्तः संतर्जितः अतएव विशिर्णचेताः विह्नलचित्तः
कृतयुद्धविक्रमः विहितसङ्कामपराक्रमः अभीतमहा अभि समन्तादितं गतं महो यस्य सः
सामस्येन नष्टतेजाः खरदृषणो रिपुः खरदृषणनामा शत्रुः समन्ततः सामस्येन न गजितः
न शोभितः ॥ भारतीयपक्षे—अभीतमहानराजितः अभीतो भीमः महानरोऽर्जुनः तयोराजितः सङ्कामतः संमुखागतार्जुनसङ्कामतो वा शरेः ततो व्याप्तः समस्तः सकलः खरदूषणः तीत्रापराधो रिपुः कृतयुद्धविक्रमः विहितयुद्धविगतशक्तिः ॥ क्षेषः ॥

चिरस्य युद्धाः स पपात निष्कियः सहैव शुद्धान्तवधूजनाश्चिभिः । सुरासुराणां कुसुमाञ्जलिर्दिवस्तयोरपप्तन्मधुपायिभिः समम् ॥ ३६ ॥ चिरसेति ॥ स रिपुः चिरस्य चिरकालं युद्धाः निष्कियः सन् शुद्धान्तवधूजनाश्चिभः अन्तः पुरकामिनीबाष्पैः सह पपात । [तदनु] दिव आकाशात् सुरासुराणां देवदानवानां कुसुमाञ्जलिः पुष्पाञ्जलिः मधुपायिभिर्श्रमरैः समं सह तयोर्नरेन्द्रयोः [उपरि] अपप्तत् ॥ सहोक्तिः ॥

निपीय रक्तं सुरपुष्पवासितं सितं कपालं परिपूर्यं स्नृताम् । नृतां प्रशंसन्त्यनयोनिनर्त न नर्तवाचोर्युधि रक्षसां तितः ॥ ३७ ॥ (शृङ्खलाबन्घोऽयम्)

निर्पायेति ॥ रक्षसां ततिः युधि सुरपुष्पवासितं रक्तं सितं कपालं परिपूर्यं निर्पाय सूनृतां सत्यित्रयाम् ऋतवाचोः सत्यवचनयोरनयो राजपुत्रयोर्नृतां मनुष्यतां प्रशंसन्ती सती न न नन्ते । नन्तेव ॥ श्टङ्कलायमकम् ॥

प्रसार्य पादाविधरोप्य बालकं विधाय वक्रेडङ्गुलिषङ्गमङ्गना । प्रवेशयामास वसां महीक्षितां प्रकल्प्य पाथः पिशिताशिनां शनैः ॥३८॥ प्रसार्येति ॥ पिशिताशिनां राक्षसानाम् अङ्गना पादौ प्रसार्य बालकम् अधिरोप्य वक्षे [बालकस्य] अङ्गुलिपङ्गं विधाय महीक्षितां राज्ञां वसां मांसास्थिगतस्नेहं पाथोजलं प्रकल्प्य प्रवेशयामास बालं पाययामास ॥

समुत्पतन्तो दिवि रेणवोऽणवो विलूनमूलाः क्षतजेन तेन ते । अधःप्रदीप्तज्वलनाः सितासिता रणस्य धूमा इव रेजिरेऽजिरे ॥ ३९ ॥ समुदिति ॥ तेन क्षतजेन रक्तेन विलूनमूला नष्टमूला अणवो रेणवो दिव्याकाशे समुत्पतन्तः सन्तः, अधःप्रदीप्तज्वलना धूमा इव, सितासिताः रणस्य अजिरे अङ्गणे रेजिरे ॥ उत्प्रेक्षालंकारः ॥

शवाः शिवानां मुखतीयविह्नना रथेषु देहस्थितवाणदारुणा ।

विद्ह्यमाना विधिमाययुर्भटाः स्त्रियश्च ता नाप्पजलाञ्जलि ददुः ॥४०॥

शवा इति ॥ शवा मृता भटा योधा शिवानां फेरवीणां मुखतीयविहना मुखोद्भवान-लेन । 'मुखपार्श्वतसोलोपश्च' इति छटिलोपाभ्यां सिद्धम् । कर्त्रा देहस्थितबाणदारुणा कायप्रविष्ठशरेन्धनेन करणेन रथेपु विदह्यमानाः सन्तः विधि संस्कारम् आययुः । स्त्रियः कामिन्यः बाष्पजलाञ्जलिमश्रुजलाञ्जलि ददुः ॥ समुच्चयः ॥

मतङ्गजानामधिरोहका हता मतं गजानां विवशा विसस्परः । तदीयपङ्गचा चपलायमानया परे विभिन्नाश्च पलायमानया ॥ ४१ ॥ मतङ्गेति ॥ मतङ्गजानां करिणामधिरोहका आधीरणाः हतास्ताहिताः विवशाः सन्तः

गजानां मतं शिक्षां विसस्मरः विस्मृतवन्तः । च पुनश्चपलायमानया चश्चलायमानया प-लायमानया धावन्त्या तदीयपङ्गचा गजश्रेण्या परे शत्रवः विभिन्नाः ॥ समुच्चयः ॥ बभौ महल्लोहितसंभृतं सरः प्रपीयमानं तटवर्तिभिः खगैः । यमेन रक्तं विनिगीयं देहिनामजीर्णमुद्गीर्णमिवातिपानतः ॥ ४२ ॥

बभौ इति ॥ लोहितसंभृतं रुधिरपूर्णं महत् सरः तटवर्तिभिः कूलस्यैः खंगेः पक्षिभिः प्रपीयमानं सत्, यमेन देहिनां रक्तं विनिगीर्य विशेषतः पीत्वा अतिपानतः उद्गीर्णमजीर्ण-मिव, बभौ ॥ उत्प्रेक्षा ॥

गता हयेभ्योऽप्यस्तवोऽतिवेगतो गजा मुमूर्छः शरवर्षतोऽगजाः ।
रथा विभिन्नाः पतिता मनोरथा नरा गतास्ते न समानरागता ॥ ४३ ॥
गता इति ॥ शरवर्षतो बाणवृष्ट्या, हयेभ्योऽश्वेभ्योऽतिवेगतः शीघ्रमेव असवः प्राणा
गताः । तथा अगजा पर्वतजा गजा मुमूर्छुः । रथा विभिन्नाः । मनोरथाः पतिता अष्टाः ।
ते योधा नरा गताः पलायिताः । समानरागता मानेन सहितो रागो येषां तद्भावः न
गता ॥ समृच्यः ॥

सथा द्विपेन्द्रास्तुरगाः पदातयो महान्वया भूपतयः क्षणेन तत्। गतं समस्तं समवर्तिनो मुखं च्युतं न चोद्यं स्थितमेव विस्मितम् ॥४४॥ तथेति ॥ तत् पूर्वोक्तं समस्तं बलं क्षणेन समवर्तिनो यमस्य मुखं गतम् मृतम् । यत् च्युतं नष्टं तत् न चोद्यम् नाश्चर्यम् । यत् स्थितं जीवितं तदेव विस्मितं विस्मयः ॥

तथाहि भोगाः स्तनियत्नुसंनिभा गजाननाधूननचश्चलाः श्रियः ।
निनादिनाडिंधमकण्ठनाडिवच्चलाचलं न स्थिरमायुरिङ्गनाम् ॥ ४९ ॥
तथाहीति ॥ भोगा मेघसंनिभाः, श्रियः करिवदनप्रकम्पचश्चलाः, चलाचलं निनादिनाडिंधमकण्ठनाडिवत् नालिकया फ्रकारवेलायां किंचित्रादस्रत्वेन फ्रकारिस्वर्णकारकण्ठनाडिवत् न स्थिरम्, अङ्गिनां देहिनाम् आयुः न स्थिरम् ॥

अशेषमाकीर्णमुपैति शून्यतां क्षणाद्वियुङ्के समवेतमुचकैः।

यदेव रक्तं भनते विरक्ततामहो नु भावाः क्षणिकाः स्वभावतः ॥४६॥

अरोषमिति ॥ आकीर्ण संचितम् । अरोषं सकलं क्षणात् श्रृन्यतामुपैति, उच्चैकः अति-शयेन समवेतं संबद्धं क्षणात् वियुक्के वियोगं भजते । यदेव रक्तं सानुरागं तत्क्षणात् विर-क्ततां वैराग्यं भजते । अहो नुभावाः पदार्थाः स्वभावतः क्षणिकाः सन्ति ॥

ततः स्फुटं पञ्चकमीक्षमाणौ तौ सिंहपोताविव विक्रमेण । निर्जिग्मतुर्युद्धमुखान्नरेन्द्रौ कोधाभिमानाविव मूर्तिमन्तौ ॥ ४७॥

तत इति ॥ ततोऽनन्तरं तौ नरेन्द्रौ रामलक्ष्मणौ भीमार्जुनौ च पत्रकं रणम् ईक्ष-माणौ सन्तौ युद्धमुखात् रणभूमितः विक्रमेण सिंहपोतौ इत्र, मूर्तिमन्तौ कोधाभिमानौ इत्र, निर्जुगमतुः निर्गतवन्तौ ॥ उत्प्रेक्षा ॥ वृत्तमुपजातिः ॥ भयाद्यदेवोद्गतमङ्गनानां देवासुराणां प्रधनोत्सुकानाम् ।
तदेव हर्षस्य तयोजयेन रोमाञ्चमस्याप्युपकारि जातम् ॥ ४८ ॥
भयादिति ॥ यदेव रोमाञ्चं प्रधनोत्सुकानां रणोत्कानां देवासुराणां सुरदैत्यानामङ्गनानां कामिनीनां भयाजातम्, तदेव रोमाञ्चं तयोन्रेन्द्रयोजयेन अस्य हर्षस्याप्युपकारि जातम् ॥ उपजातिः ॥

आशा मुक्ता बन्धनेनेव सर्वा दीर्घ तत्रोदश्वसीदेव भूमिः । युद्धे वृत्ते विश्रमं विश्वमागान्नो विश्वान्तः कंदरे सिंहनादः ॥ ४९॥ आशा इति ॥ युद्धे वृत्ते समाप्ते सित सर्वा आशा दिशो बन्धनेन मुक्ता इव जाताः, भृमिः तत्र रणभूमा दीर्घ यथा स्यात्तथा उदश्वसीदेव, विश्वं जगत् विश्वममागात् विश्वान्तम्, कंदरे सिंहनादस्तु न विश्वान्तः ॥ शालिनी वृत्तम् ॥

वियति सिद्धगणोऽप्युपवीणयञ्जलधरान्तरदर्शितविग्रहः।

त्रिभुवनं भ्रमित सा यशस्तयोः किम महुमुमुहुन चविरणः॥९०॥
वियतीति ॥ जलधरान्तरद्शितविष्ठहः मेधमध्यप्रकटितशरीरः सिद्धगणोऽपि वियति
आकाशे तयोर्नरेन्द्रयोर्थश उपविणयन् वीणया गायन् सन् त्रिभुवनं भ्रमित स्म च पुनवेरिणः किमु मुहुनं मुमुहुः । अपि तु मुमुहुरेव ॥ इतिवल्लिन्वतं वृत्तम् ॥
प्रतिनिनदमयासीद्देवतूर्यैदिंगन्तश्चलद्लिकुलनीला पुष्पवृष्टिः पपात ।
स्तुतिमकृत सरस्वत्यम्बरेऽदृश्यरूपा कुसुमसुरभिरुचेरुद्ववौ मातरिश्चा॥९१॥
प्रतिनिनेति ॥ दिगन्तः दैवतूर्यः सुरवाधः प्रतिनिनदं प्रतिध्वानम् अयासीत् ,
चलद्रिकुलनीला भ्रमद्भमरभर्यामा पुष्पवृष्टः पपात, अम्बरे गगने अदृश्यह्रपा

सग्स्त्रती स्तुतिमकृत, कुसुमसुर्गाः पुष्पगन्धी मातरिश्वा पवन उच्चैवेवौ ॥ मानि लिनी वृत्तम् ॥ लोकातिरिक्तमनयोविल्झोर्यवीर्यमालोक्य रूपमभिमानधनंजयं च । मोक्तुं नचैकमुभयोरशकञ्जयश्रीश्रीन्ता स्वयंवरविवाहपतिवरेव ॥ ९२॥

इति श्रीधनंजयितरचिते धनंजयाङ्के द्विसंधानकाव्ये राघवपाण्डवीयापरनाम्नि खरदृषणवधगोप्रहनिवर्तनं नाम षष्टः सर्गः समाप्तः ।

लोकेति ॥ जयश्रीरनयोर्नरेन्द्रयोर्लोकातिरिक्तमलैकिकं बलशौर्यवीर्यमेतत्समाहारम् रूपम् अभिमानधनं जयं चालोक्य भ्रान्ता सती, स्वयंवरिववाहपतिवरा इव, उभयोर्नरेन्द्र-योरेकमिप मोक्तुं त्यक्तुं नाशकत् ॥ वसन्ततिलका ब्रक्तम् ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुद्दालोपनामकश्रीच्छोटीलालात्मजश्रीवदरीनाथविरिचतायां द्विसंधानकाव्यटीकायां खरदूषणवधगोत्रहनिवर्तनं नाम षष्टः सर्गैः । सप्तमः सर्गः ।

अत्रान्तरे शरच्छन्नदिग्दशास्यः सपुष्पकः ।

चन्द्रहासकरः कालो बाणासनपरिग्रहः ॥ १ ॥

दीस्यारविन्दिनं लोकं विश्वं कुर्वन्निवाकुलम्।

दुःखलब्धात्मसंभूति स्वसारं मानयन्मुहुः ॥ २ ॥

पद्मस्योद्कीसंतापं भेदं कुवलयस्य च ।

सानाथ्यं बन्धुजीवानां कर्तुकामः समागमत् ॥३॥ (त्रिभिविशेषकम्)

अत्रेत्यादि ॥ अत्रान्तरे खरदृषणवधानन्तरम् । शरच्छन्नदिक् शरैर्छन्ना दिशो येन सः। सपुष्पकः पुष्पकेण विमानेन सहितः । चन्द्रहासकरः चन्द्रहासनामकखङ्गयुक्तकरः । कालः कालवर्णः । बाणासनं धनुरेव परित्रहो यस्य ।स दशास्यो रावणः । दीप्ट्या तेजसा रविं सू-र्यम्, (तस्याकुलत्वेन) दिनं दिवसम् (दिवसस्य सूर्यकृतत्वात्), विश्वं समस्तं लोकं ज-गत्, (दिनादिव्याकुलत्वेन) आकुलं कुर्वन् इव । दुःखलब्धात्ममंम्ति दुःखेन लब्ध आत्मसंभृतिः शम्बुकुमाराख्यपुत्रो यया तां स्वसारं भगिनीं मृहः मानयन् सन् । पद्मस्य रामस्य उदर्कसंतापमृत्तरकालकदुःखं कुवलयस्य भूमण्डलस्य भेदं बन्धुर्जावानां बान्धवानां सानाथ्यं साहाय्यं कर्तुकामः समागच्छत् ॥ भारतीयपक्षे-अत्रान्तरे गोप्रहनिवृत्यत्तरं छन्नदिग्दशास्यः छन्नानि दिशो दश आस्यानि (अथीद्दर्शादशः) येन सः । सपुष्पकः पु-ष्पकैः सहितः । चन्द्रहासकरः चन्द्रस्य हासं द्यति कराति सः । बाणासनपरिप्रहः । बा-णासनौ वृक्षा एव परित्रहो यस्य सः । शरत् कालः शरहतुः । दीप्त्या घर्मणा विश्वं लोकम् आकुळं अरविन्दिनं कमलिनं कुर्वन् इव । दु:खलब्धात्मसंभृति कष्टप्राप्तात्मोत्पत्ति स्व-सारं स्व एव सारो यस्मिन्कर्मणि यथा स्यात्तथा मुद्दुः मानयन् जानन् । पद्मस्य पयोजस्य उदर्कसंतापम् उद्गतसूर्यसंतापम् कुवलयस्य कुम्दस्य भेदं विकाशम्, बन्धुजीवानां मा-ध्याद्भिकपुष्पाणां सानाथ्यं सस्वामिकत्वं कर्तुकामः समागमत् समाजगाम ॥ क्षेत्रः । सर्गेऽस्मित्रनुष्टुप्छन्दः॥

तथा तं वीक्ष्य वियति व्यभ्रे चेलुः सुरासुराः । स्थित्यतिक्रमभीतेन शस्त्रमिन्द्रेण संहृतम् ॥ ४ ॥

तथेति ॥ अत्र शक्रादीनां रावणदर्शनेन भयम्, शरद्दर्शनेन सोत्सवत्वम्, दर्शयित स्थिन्त्यतिक्रमभीतेन स्थानत्यागभीतेन अवस्थानोहक्तनभीरुणा इन्द्रेण शक्रेण शस्त्रं धनुः संह-तम् । शरिद शक्रधनुषो हरणात् ॥ श्लेषः ॥

उत्पलायतलोलाक्षः कामुकीभिरुपारतः ।

किनराणां गणः क्रीडन्प्रसन्नपवने वने ॥ ५ ॥

उत्पर्छेति ॥ रोहाक्षः चिकतलोचनः कामुक्तीभिः भार्याभिः सह उपारत उपदुतः । प्रस-

न्नपवने प्रसन्नो गुणत्रयसमन्त्रितः पवनो वातो यत्र तत्र वने क्रीहन् किंनराणां गण उत्प-लायत रावणभयेनोङ्गीनः ॥ शरदं दृष्ट्वा उत्पलायतलोलाक्षः कमलदीर्घचञ्चललोचनः प्रसन्नपवने वने कामुकीभिः सह क्रीहन् नराणां गणः किम् उपारतः । अपि तु नोपा-रतः ॥ क्षेत्रः ॥

साधुन्यायेयमत्युचैर्गतोद्धतगतिः स्थितः । इच्छुः प्रसादमेतस्य लोकः प्रणतिमीयिवान् ॥ ६ ॥

साध्विति ॥ साधुन्याये सत्पुरुषेः सुरचिते मार्गे साधुमार्गे वा, स्थितः, अत्युच्चैर्गतोद्धतगितः अत्युच्चेरितशयेन गता उद्धता उत्कटा गितर्वर्तनं यस्य सोऽयं लोकः [अस्यरावणस्य]
प्रसादिमच्छुः सन्नेतस्य रावणस्य प्रणितं प्रणाममीयिवान् कृतवान् ॥ शरत्पक्षे—या धुन्या
नद्या अत्युच्चैरितशयेन उद्धतगितरासीत् सा इयं गता । तथा प्रसादं पुष्पफलादिसंपत्तिमिच्छुः सन् स्थितः लोक एतस्य शरदः प्रणितमीयिवान् ॥ प्रथमे पक्षे भूम्यादिक्षोभः, द्वितीये शरतस्वभावकथनम् ॥ श्रेषः ॥

वीचिबाहुभिरालिङ्गंश्चिरदृष्टामिवावनिम् । पारावारश्चचालोचेरपारः पूरयन्दिशः ॥ ७ ॥

वीचीति ॥ रामायणपक्षे रावणदर्शनेन समुद्रक्षोभः । शरत्कालस्वभावकथनं च ॥ सहसा वल्लकीहस्ता विचेलुः सिद्धकोटयः । दिवि ज्योतिर्गणज्योतिस्तीत्रं जज्ञेऽतिविद्युति ॥ ८ ॥

सहसेति ॥ दिवि गगने तीत्रमपि ज्योतिर्गणज्योतिः नक्षत्रसमृहतेजः अतिविद्युति ते-जोहीनं जज्ञे ॥ शरत्पक्षे—सहसा हास्यसंयुक्ताः । अतिविद्युति अतिक्रान्तविद्युति दिवि नक्षत्रगणतेजस्तीव्रमुश्रं जज्ञे ॥ क्षेपः ॥

> विमुक्तं दूरमभ्रान्तैर्विमानैः ककुबन्तरम् । नमश्चरसमारूदैः कृतकानकशिक्षितैः ॥ ९ ॥

विमुक्तमिति॥ अश्रान्तैः निःसंदेहैर्भ्रमणगिहतैर्वा, नभश्रग्रसमारूढेः नभश्रग देवाः समा-रूटा येषु तैः, कृतकानकशिक्षितैः कृतानि कानकानां स्वर्णभूषणानां शिक्षितानि येषु तैः, विमानः, ककुबन्तरम् दिगनतरम्, दूरं यथा स्यात्तथा विमुक्तम् ॥ शरत्पक्षे—विमानेः विगतं मानं परिगणनं येषां तैरसंख्यैः, कृतं केन जलेन आनक्तस्येव शिक्षितं यत्र तैः, रसं जलम् आरूढेः सजलेः, अश्रान्तैः पयोधग्मवरूषैः ककुबन्तगं दिगन्तगं नभो वियच्च द्रं यथा स्यात्तथा विमुक्तम् ॥ श्रेषः॥

> छोत्कारच्छातजठरैस्तृणकोतुककंकणेः । बन्धूकतिलकन्यासैर्नीलोत्पलवतंसकेः ॥ १० ॥

महाकुचभराकृष्टसंक्षिप्तान्तर्भुजान्तरैः । क्षिपद्भिः केकरान्खस्मिन्नियन्तुमसहैरिव ॥ ११ ॥ सिञ्चद्भिरिव लावण्यरसवृष्ट्या दिगन्तरम् । केदारिकगतैदीरैश्चिकतं विनिचायितम् ॥ १२ ॥ (त्रिमिर्विशेषकम्)

छोत्कारिति ॥ छोत्कारस्येव छातं तन्कृतं जठरमुदरं येषां तैः, तृणस्य कौतुकेन कं-कणानियेषां तैः। बन्धूकानां तिलके न्यासो येषां तैः, नीलोत्पलस्य वतंसः कर्णपूरो येषां तैः, महतोः कुचयोर्भरेण पूर्वमाकृष्टं पश्चात्संक्षिप्तमन्तर्भुजान्तरं येषां तैः, केकरान् कटा-क्षान् स्विस्मन् नियन्तुं निरोद्धमसहैरक्षक्तिरिति क्षिपद्भिः, लावण्यरसस्य शरीरकान्तिविशे-षनियासस्य वृष्टचा वर्षणेन दिगन्तरं सिन्नद्भिरिव, केदारसम्हगतैः दारैः कलनैः विनिचायि-तमवलोकितम् चिकतं यथा स्यात्तथा ॥ रावणप्रतापशरत्कालयोः स्वभावकथनम् ॥

> विशक्षीरचितां चश्चं व्याददद्धिः कथंचन । सरःसु पक्षतिक्षेपैरटितं वाटराटकेः ॥ १३ ॥

बिशेति ॥ विशस्य पद्मिनीकन्दस्य क्षीरेण दुग्धेन चितां व्याप्तां चर्त्रं व्याददद्भिर-द्धाटयद्भिः वाटराटकैः हंससम्हैं कर्त्वभिः पक्षतिक्षेपैः पक्षमूलविध्ननैः करणेः सरःसु तडा-गेषु कथंचन महता कष्टेन अटितं गतम् ॥ शरत्पक्षे राटितं शब्दितम् ॥ वर्षासु हि हंसा मानसे गच्छिन्त शरिद च प्रत्यागच्छन्ति ॥

कंजिकजल्कगन्धान्धेः केकारवविषादिभिः।

नष्टं प्रापनिकैः कापि दुष्कलत्रकुलैरिव ॥ १४ ॥

कंजेति ॥ कंजिकंजिल्कस्य पद्ममकरन्दस्य गन्धेन परिमलेन अन्धेः, केकारवे विषादो येषां तैः। न कर्मधारयादिति तु प्रायिकम् । प्रापनिकेर्मयृरैः दुष्टं कलत्नं येषु तैः कुर्लरिव कापि नष्टम् चक्षुर्गोचरतातो अष्टम् ॥ रावणभयेन दृष्टिपथे नायातम् ॥ शरत्पक्षे वर्षासु हि के-कायन्ते न प्रान्ते इति केकाभावादलक्षिततां गतम् ॥

दन्तान्तरसमासक्तपुष्करा दिक्षु दन्तिनः । घनबन्धननिर्मुक्ता जगर्जुर्दुर्जना इव ॥ १५ ॥

दन्तेति ॥ दन्तयोरन्तरे मध्ये समासक्तं पुष्करं शुण्डाश्रं यैस्ते घनवन्धनेन निविडव-न्धनेन निर्मुक्ता दन्तिनो गजा दुर्जना इव दिश्व जगर्ज् रावणभयेन ॥ शरत्पक्षे—पुष्कर-मम्भोरुहम् । घनो मेघः ॥

निशम्याक्रान्तजगतः पाटवं तस्य दुःसहम् । आसीदास्वनितस्यापि क्षोभोऽरण्ये तपस्यताम् ॥ १६ ॥ निशम्येति ॥ आक्रान्तं जगद्येन तस्य रावणस्य शरदश्च दुःखेन मोहुमई पाटवं नि-

शम्य आकर्ण्य अरण्ये वने तपः कुर्वतां मुनीनाम् अपि आस्वनितस्य मनसः श्लोभश्रालन-मासीत् ॥

> विश्वेन वारिणा तस्मिन्द्योतमाने महीयसि । कलुषत्वं परित्यक्तं स्वच्छत्वमुपपादितम् ॥ १७॥

विश्वेनेति ॥ महीयसि गरिष्ठे तस्मिन् रावणे द्योतमाने प्रतपित सित विश्वेन सर्वेण अरिणा शत्रुणा कालुष्यं परित्यक्तं स्वच्छत्वं प्रसन्नता उपपादितम् ॥ शरत्पक्षे—तस्मि-इशरिद वारिणा जलेन । स्वच्छत्वं निर्मलत्वम् ॥ श्वेपः ॥

> वप्राणां रम्यतालक्ष्मीः सोत्पलाशालिसंपदाम् । तेन पक्कफलापाण्ड्ररानिन्ये लङ्घनिकयाम् ॥ १८॥

वप्राणामिति ॥ तेन रावणेन सोत्पलाशालिसंपदाम् सोचब्रह्मश्वभ्रमरिवभ्तीनामुच-पलाशवृक्षश्रेणिरूपसंपदा सिहतानां वा वप्राणां मृचयानां पक्कः फलैरापाण्डू रमणीयत्वशोभा लङ्कनिक्रयामास्कन्दनिक्रयामानिन्ये ॥ शग्त्पक्षे—तेन शरत्कालेन शालिसंपदां शालय एव संपर्थेषां तेषां वप्राणां केदाराणां सोत्पला उत्पर्लः कमलेः सिहता पक्कफला पकानि फलानि यस्यां सा पाण्डुः ॥ क्षेपः ॥

किंशुकाकुलभूमीनां नगानां फलसंपदः।

नामिताः परिपकाणां कृता रभसयामुना ॥ १९ ॥

किंशुकेति ॥ अमृना रावणेन रभसया औत्सुक्येन विमानवेगेन किंशुकाकुलभूमीनां किंशुकेः पलाशकुसुमेराकुला भूमियेंगां तेषां परिपकाणां पाकपर्यायप्राप्तानां नगानां वृक्षाणां फलसंपदः नामिता नम्नाः कृताः॥ शरत्यक्षे—अमुना शरत्कालेन श्रकाकुलभूमीनां श्रकेः कीर्रराकुला भूमियेंगां तेषां परिपकाणां नगानां शालिवृक्षाणाम् अमिताः प्रचुराः फलसंपदा न कृताः किम् । अपि तु कृता एव ॥ श्लेषः ॥

तस्मिन्कालेऽनुजोपायात्प्रस्थितं प्रतिकेशवम् । विश्वविश्वंभरानाथमित्थमूचेऽग्रजं वचः ॥ २०॥

तस्मिनिति ॥ तस्मिन्काले अनुजा श्र्णेष्वा विश्वविश्वंभरानाथम् अग्रजं रावणम् उपायात् समागता इत्यं प्रस्थितं वनप्राप्तं कशवं प्रति लक्षीकृत्य वच उचे ॥ प्रतिकेशवं कशवाभिमुख्येन प्रस्थितमप्रजम् । इत्यं वक्ष्यमाणप्रकारेण उपायात् सामादिप्रयोगात् वच उचे इति वान्वयः ॥ भारतपक्षे—तस्मिञ्शरत्काले अनुजो भीमः प्रतिकेशवं प्रस्थित-मग्रजं युधिष्ठिरम् अपायात् व्तेन सक्ललृथ्वीहरणात् ॥ क्षेपः ॥

प्रतिकर्तुं परीभावं जरासंधाभियोगजम् ।

उद्यमोजातरात्रोस्ते समावहति मे रुचिम् ॥ २१ ॥

प्रतिकर्तुमिति ॥ जातशत्रोर्जातः शत्रुर्यस्य तस्य ते तव रावणस्य उद्यम उद्योगो

मे मम रुचि जरायाः संधा यत्र तस्मादिभयोगादाक्षेपाजातम् परीभावमवक्षां प्रतिकर्तुं प्रतीकारं कर्तुं समावहित समादधाति ॥ भारतीयपक्षे—अजातशत्रोर्युधिष्ठिरस्य ते तव । जरासंधस्याभियोगात्पक्षपातिनो दुर्योधनाजातम् 'जरासंधरृह्यो दुर्योधनः' इति प्रसिद्धेः ॥

दुःखमोचनमिष्टस्य क्रियते हेतिधारिणा । वीरेण भीरुणा शूर शाखोद्धारेण बाहुना ॥ २२ ॥

दुःखेति ॥ हे शूर, इष्टस्य प्रियस्य दुःखस्य मोचनं वीरेण शूरेण कर्जा, हेतिं शस्त्रं धरतीत्येवंविशिष्टेन । भीरुणा कातरेण कर्जा, शाखोद्धारेण पूत्करणार्थ शाखाया उद्धारो येन तेन । बाहुना क्रियते विधीयते ॥

शरधाराभिवर्षेण वैरिविस्नवकारिणा । विधुरं हियते बन्धो बाष्पाम्भोदुर्दिनेन वा ॥ २३ ॥

शरेति ॥ हे बन्धो वैरिणां विष्ठवं करोतीत्येवंविधेन शरधाराभिवर्षेण बाणालिबृष्ट्या विधुरं भयं हियते ॥ अथवा बाष्पाम्भो दुर्दिनेन अश्रुजलच्छादितदिवसेन विधुरं भयं अ-तिवियोगश्च हियते ॥

राजसंदर्शने व्याधौ चिन्तायां रिपुपीडने ।

प्रतिकियासु सर्वासु निर्बन्धाद्वान्धवं विदुः ॥ २४ ॥

राजेति ॥ अत्र सर्वत्र निर्वन्धादङ्गीकाराद् बान्धवं (वुधाः) विदुः ॥ एतेन बान्धवश-ब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं दर्शितम् ॥

> स्थाने मातुलपुत्रस्य परिपात्ये तवोद्यमः । आपदीषल्लभाः कर्तुमुपकारा हि मानिनाम् ॥ २५ ॥

स्थाने इति ॥ [हे बन्धो,] मानुलपुत्रस्य खरदृषणस्य श्रीकृष्णस्य वा परिपात्ये परिपाल-नाय यत् तव उद्यमः स्यात् तत् स्थाने युक्तम् ॥ हि यतो मानिनाम् आपदि विपदि क-र्तुम् उपकारा ईषह्रभा दुर्लभा भवन्ति ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥

अस्ति नानाप्रकारोऽसौ कामं दुर्योधनो रिपुः। तत्त्वैष बलं पक्षो ज्योत्स्नाभोगो विधोरिव ॥ २६ ॥

अस्तीति ॥ असौ रिपुः काममत्यर्थ नानाप्रकारो बहुविधोपायः, अत एव दुर्योधनो दुःखेन योद्धं शक्यः अस्ति । तत् तस्मात् एष खरदृषणः तव ज्योत्स्नाया आभोगो य- स्मिन्स विधोश्चन्द्रस्येव बलमस्ति ॥ भारतीयपक्षे—असी दुर्योधनस्तन्नामा । एष विष्णुः ॥ श्लेषः ॥

प्रभाविशारदं वीर्यं तवोद्योगाय दीप्यते । निर्वाणाय परं तत्त्वमाध्यात्मिकमिवाखिलम् ॥ २७ ॥ प्रभावीति ॥ प्रभाविशारदं प्रभया विशारदं प्रवीणम् । तव रावणस्य वीर्यम् उद्योग्गाय । अखिलं समस्तम् परमाध्यात्मिकं तत्त्वं निर्वाणाय मोक्षाय इव । दीप्यते ॥ भाग्रतीयपक्षे—प्रभावि प्रभाववत् प्रभामवतीति दीतिरक्षकं वा शारदं शरदि भवं शारदम् ॥ श्लेषोपमा ॥

देवावदातवितता दिशः सह विहायसा । सूचयन्ति विना विद्यात्सिद्धिं हस्तगतामिव ॥ २८ ॥

देवेति ॥ हे देव, अवदातवितता नैर्मल्यं प्राप्ता विहायसा आकाशेन सह सहिता दिशो विद्रात् अन्तरायात् विना सिद्धिं [हस्तगताम् इव] सूचयन्ति ॥ उत्प्रेक्षा ॥

> मृदुराश्वासजननः खरदण्डविषट्टनः । कृतकृत्योऽधिकारीव तवार्यान्वीषिकोऽनिलः ॥ २९ ॥

मृदुरिति ॥ हे आर्य, अनिलो वायुः, मृदुर्मन्दो मधुरवाक् च, आश्वासजननः शं-तलः प्राणिनामाप्यायनोत्पादकश्च, खरदण्डविष्टनः कमलस्पशित्वेन मुरिभः तीक्ष्णदण्डना-शकश्च, कृतकृत्यः कृतपृण्यः, अधिकारी प्राड्विवाक इव, तव, आन्वीषिकोऽनुकूलो वर्त्त-मानोऽस्ति ॥ श्लेषः ॥

> भूरिस्तम्बेरमेकान्ते फलशालिवने घने । राजन्किपशाताकीर्णे पश्य त्वं कामनीयकम् ॥ ३० ॥

भूरिस्तेति ॥ हे राजन् रावण, भ्रिस्तम्बेर्भ प्रचुरगजे, कान्ते मनोहरे, घने नि-बिडे, किपशताकीर्णे वानरश्चतमञ्जले फलशालिवने फलशालिनि वने कामनीयकं कम-नीयतां पश्य अवलोकय ॥ भारतीयपक्षे—भ्रिस्तम्बे प्रचुरश्चाटकसम्हे फलशालिवने फलोपलक्षितशालिवने किपशताकीर्णे पिङ्गतान्याप्ते एकान्ते निर्जने अरमत्यर्थम् ॥ ऋषः॥

> शत्रृणां दण्डकक्षेत्रमप्रवि(वे)श्यमिदं घनम् । अभीष्टस्तम्बकरिभिरवगाढं विलोकय ॥ ३१ ॥

शत्रुणामिति ॥ शत्रुणाम् अप्रवि(वे)स्यं प्रवेष्टुमशक्यम् घनं निविडम् अभीष्टस्तम्बक-रिभिः वाञ्छिततृणादिगुन्छैर्मतङ्गजैरवगादं विलोडितम् इदं दण्डकक्षेत्रं विलोकय ॥ भा-रतीयपक्षे—हे शत्रुणां दण्डक, अभीष्टस्तम्बकारिभिरभिलिषतधान्यरवगादं व्याप्तं धनं (जनः) अप्रवि(वे)स्यमिदं क्षेत्रं विलोकय ॥ क्षेप्रः ॥

> असिन्नद्रावितस्थाने गहने पुण्डरीकिणि। प्रफुछानोकहच्छन्ने नातिराजति वासरः॥ ३२॥

अस्मिभिति ॥ अस्मिन् अद्रौ पुण्डरीकिणि व्याघ्रवति प्रफुहानोकहच्छन्ने प्रकृष्टकुसु-मिततरुभिरुछन्ने गहने इतोऽस्मिन् स्थान (विसर्गलोपः) वासरो दिवसो न अतिराजते प्र- काशते ॥ भारतीयपक्षे—अद्रावितस्थाने अनुपद्गुतप्रदेशे पुण्डरीकिणि कमलयुते सरः सरो-वरं वा काकौ ॥ श्लेषः ॥

नातिक्रामन्ति सरितो गतिस्खलितदृषिताः।

अस्मिन्नेकानुकूलत्वं यान्ति गेहेऽङ्गना इव ॥ ३३ ॥

नातीति ॥ गतौ स्खलितं स्खलनं दृषितं यासां ताः सरितोऽस्मिन् स्थानेऽद्रौ सरिस च (अङ्गना गेहे इव) नातिक्रामन्ति न लङ्घन्ते किंतु एकानुकूलत्वं यान्ति ॥ उपमा ॥

पयोधरभराक्रान्तनितम्बालसविक्रमाः ।

तन्वीः स्पर्शसुखोत्सङ्गा नानाकुसुमवासिताः ॥ ३४ ॥

सानुवृत्तोरुसंभोगा गम्भीरावर्तनाभिकाः ।

रम्याधरोदरीभूताः प्रारोहचिकुरश्रियः ॥ ३९ ॥

युक्ताः कुदालताभोगैरुत्कटाक्षाः शुभाननाः ।

कान्ता बिभर्ति देशोऽयमस्मिन्नु चैस्तलोदरीः ॥३६॥(त्रिभिर्विशेषकम्)

पयोधरेति ॥ उचैस्तल उच्चम्मिकोऽयं देशः अस्मिन्नद्रां, पयोधर्भराकान्तनितम्बा-लसविक्रमाः पयोधराणां मेघानां भेरण आक्रान्तेनितम्बैः मानुभिग्लसानां मन्दगतीनां वीनां क्रमः पादविक्षेपो यत्र ताः, तन्वीः मृद्रीः, स्पर्शसुखोत्सङ्गाः स्पर्शेन सुखकुदुत्सङ्गो यत्र ताः, नानाकुसुमवासिताः विविधपुष्पसुरभीकृताः, सानुवृत्तोरुमंभोगाः सानुप् वृत्तो व-र्तुल उ**र्ह्मारिष्टः संभोगो** विस्तारो यासां ताः, गम्भीरावर्तनाभिकाः गम्भीरोऽतलस्पर्शः आवर्तः पयोभ्रमो यत्र तादक् नाभिर्मध्यदेशो यासां ताः, रम्या मनोहराः, धरोदरीभृता धरायाः पृथ्व्या उदरीभृताः, प्रारोहाचिकुरियः प्रारोहेर्चक्षनेत्ररेव चिक्रैरः केशैः श्रीः शोभा यासां ताः, कुशलतामोगेर्दर्भवहीसम्हैर्युक्ताः, उत्कटाक्षा प्रचण्डविमीतकाः शुभानना रम्यद्वारप्रदेशाः, कान्ताः कमनीया, जलनिकटाश्च, दरीविभति ॥ भारतीयपक्षे—अयं देशोऽस्मिन् सरसि. पयोधरभगकान्तनितम्बालसिवकमाः स्तनभाराकान्तकटिप्रदेशम-कृशलोमनखादिकाः, सानुवृत्तौरुसंभोगाः सानुपूर्व्यजङ्गाविस्ताराः, न्दचरणाः तन्वीः गम्भीरावर्तनाभिका निम्नवर्तुलनाभिप्रदेशाः, गम्याथरोदरीभृताः मनोहराष्ट्रोदरीभृताः, प्रारो-हिचकुरिश्रयः पारोहाणामित चिकुरश्रीः केशशोमा यासां ताः, कुशलताभागेश्रातुर्यप्राचुर्ये-र्थुक्ताः, उत्कटाक्षाः उद्गतापाङ्गाः, ग्रुमानना मनोहरवदनाः, उच्चैस्तलोदरीः उच्चैरतीव तलं क्षाम उदरं यासां ताः कान्ताः कामिनीः विमाति ॥ श्रेषः ॥

> विक्षिप्तपुष्परायनाः सुरतापातसंभ्रमात् । कुसुमेषुचिताः कामसङ्गामरचना इव ॥ ३० ॥ अलीककलहाकृष्टसूत्रशेषीकृतस्त्रनः । अन्योन्यबन्धनानीतिबशसूत्रयुता इव ॥ ३८ ॥

सलाक्षिकपदन्यासाः कुङ्कुमै रिञ्जता इव । एताश्चोपवने दिव्यस्त्रीणां कीडाः सुरान्विताः॥३९॥(त्रिभिः कुलकम्)

विक्षिप्तेति ॥ [हे देव] उपवने उद्यानवने एताः सुरतापातसंभ्रमात् संभोगप्रथमारम्भन्याकुलत्वात्, विक्षिप्तपुष्पश्चयनाः विकीर्णकुसुमतल्पाः, कामसङ्क्रामरचना स्मरसमरसंनिन्वेशा इव कुसुमेषुचिताः सुमबाणव्याप्ताः, अन्योन्यबन्धनानीतिवशसूत्रयुताः परस्परयन्त्र-णाये प्रापितेन पद्मिनीकन्दतन्तुना युता इव अलीककलहाकृष्टसूत्रशेषीकृतस्ञः प्रेमक-लहेन पूर्वमाकृष्टाः पश्चात् सूत्रशेषीकृता स्रजः कुसुममाला यासु ताः, कुङ्कुमै रिज्ञता इव, सलाक्षिकपदन्यासाः लाक्षया रक्तयोः पदयोन्यीसेन सहिताः, सुरान्विताः सुरर्देवरिन्वता दिव्यस्त्रीणां सुरसुन्दरीणां कीडाः केलिभूमयः सन्ति ॥ भारतीयपक्षे—दिव्य इति संबोन्धनम् । सुरान्विता मदिरायुता प्रशस्तद्वययुक्ता वा ॥ क्षेष्रः ॥

सारार्ता वारुणीभूतपरिष्ठविन्नोचनाः । सिश्चन्त इव सुधया गायन्तः काकलीकलम् ॥ ४०॥ चलत्परिमलासक्तलीलालोलालिसंवृताः । तमालबहुलारण्यमभिविष्टा इव स्फुटम् ॥ ४१॥ इह किंपुरुषाः पश्य पुष्पाणामुचिकीषया । उद्यानेन परिश्रान्ताः संक्रीडन्ते प्रियासखाः॥४२॥ (त्रिभिः कुलकम्)

स्मरातां इति ॥ इह अद्राँ स्मराताः कंदर्पकदिष्ताः, वारुणीभूतपरिष्ठविवलोचनाः वारुण्या भूतः समुत्पन्नः परिष्ठवो आकुलता ययोस्ते विलोचने नेत्रे येषां ते, सुध्या अमृतेन्तं सिन्नन्त इव काकलीकलं मधुरस्वरमनोहरं यथा स्थात्तथा गायन्तः, चलत्परिमलासक्तन्तिलालोलालिसंवताः चलद्भः परिमलेष्वामक्तर्लीलालोलेरिलिभिर्श्रमरेः संवताः, स्पुटं निश्चयंन, तमालबहुलारण्यम् अभिविष्टाः प्रविष्टा इव, उद्यानेन उर्ध्वगमनेन परिश्रान्ताः किंपुरुषाः प्रियामखा भार्यासहायाः सन्तः पुष्पाणाम् उच्चिकीषया उच्चेतिमच्छ्या संन्ती- इन्ते [इति] त्वं पर्य ॥ भारतीयपक्षे—इह उद्याने पुरुषाः किं न संन्नीडन्ते अपि तु संन्नीडन्त एव ॥ अरुणीभूतपरिष्ठविलोचनाः अरुणीभूते परिष्ठवे चन्नले विलोचने येषां ते ॥ श्लेषः ॥

देवाङ्गनापदन्यासगुञ्जद्वलयशिञ्जनाः । एते लतागृहा भान्ति कामकारालया इव ॥ ४३ ॥

देवेति ॥ देवाङ्गनापदन्यासगुअद्वलयशिअनाः देवाङ्गनानां सुरसुन्दरीणां पदन्यासेन गु-अतां वलयानां शिअनं यत्र ते एते लतागृहा कामकारालया कंदर्पकारागृहा इव भा-नित ॥ भारतीयपक्षे—देव इति संबोधनम् ॥ श्लेषः ॥ उद्योतितदिशः पका लोकस्याजीवहेतवः।

दिव्यौषध्यो विभान्त्येताः परार्थाः सत्क्रिया इव ॥ ४४ ॥

उद्देशोतितेति ॥ उद्देशोतितदिशः प्रकाशिताशः, पक्ताः प्राप्तपाकाः, लोकस्य आजीव-द्देतवः जीवनहेतवः जीवपर्यन्तकारणानि वा एता दिव्यौषध्यः परार्थाः सित्कयाः सत्पुरुषाचरणानि इव विभान्ति ॥ भारतीयपक्षे—दिव्य इति संबोधनम् ॥

> भूजीयते प्रदेशेऽस्मिन्सालतालीसमाकुले । अभिरूयातियुता नित्यं शष्पच्छायोदकान्विता ॥ ४५ ॥

भूजेंति ॥ भूजीयते भूजेंरायते सालतालीसमाकुले सार्लेब्र्झेः तालीवृक्षेश्व समाकुले व्याप्ते अस्मिन्प्रदेशे नित्यमुदकान्विता सजला युता मिश्रिता निविद्धा शष्पच्छाया शष्पेबी-लतृणैरुपलिक्षता छाया अभिष्याति शोभतेतराम् ॥ भारतीयपक्षे—लतालीसमाकुले व-लिश्रेणिसंकीणैंऽस्मिन्प्रदेशे अभिष्यातियुता शोभायुक्ता शष्पच्छायोदकान्विता शष्पैः छायया उदकेनान्विता सती सा भूर्मृमिर्जायते ॥ श्रेषः ॥

वैशाखोन्मन्थनोत्कम्पाद्गलन्मूर्घप्रस्नकाः ।

सुग्लानिज्ञचनाभोगा न्ययोधपरिमण्डलाः ॥ ४६ ॥

उद्भृतापाण्डुरश्यामविटपायतबाहवः ।

संक्षिप्तबन्धुरस्कन्धाः प्रवालबहुलश्रियः ॥ ४७ ॥

श्रीमत्तरलतोपेताः सरलाः संगता इतः ।

प्रियवछवलीलाल्या व्रजकान्ताश्चकासित ॥ ४८॥ (त्रिभि: कुलकम्)

वैशाखेति ॥ हे प्रियवन्, लवलीलाल्या लवलीनां चन्दनलतानामिलानां महीनाम् आल्या श्रेण्या वृजा । यतो वे निश्चयेन इतोऽिस्मिन्प्रदेशे शाखोन्मन्थनोत्कम्पात् शाखाविन् लोडनोध्वंकम्पात् गलन्म्ध्रप्रसूनकाः पतन्छिखरपुष्पाः, सुग्ला म्लानाः, निजयनाभोगाः स्विनतम्बिक्तराः, न्यप्रोधपरिमण्डलाः वटतृल्यवुध्राः, उद्धृतापाण्डुरश्यामिवटपायतबान् हवः उद्धृता उद्दण्डा आपाण्डुरश्यामा ईपच्लुक्कश्यामला विटपाः क्षुद्रशाखा एव आयता दीर्घा बाह्वो हस्ता येषां ते, संक्षिप्तबन्धुरस्कन्धाः हस्वमनोहरशाखाजन्मस्थानाः, प्रवाल-बहुलिश्रयः प्रवालानां कोमलप्रशाणां बहुला श्रीः शोभा येषां ते, श्रीमत्तरलतोपेताः श्रिया शोभया मत्तानां क्षीबाणां रत्नानां श्रमराणां तोपेन समृहेन च इता युताः । श्रीमन्तर इति संबोधनं वा । संगताः परस्परं मिलिता घनाः, कान्ता मनोज्ञाः सरला देव-दारवः चकासति भासन्ते ॥ भारतीयपक्षे—वैशाखोन्मन्थनोत्कम्पात् वैशाखेन मन्थन-दण्डेन उन्मन्थनाद्विलोडनात् य उत्कम्प अर्ध्वकम्पनम् तस्मात्, गलन्मूर्धप्रसूनकाः । च्यवन्मस्तककुषुमाः, सुग्लानिजघनाभोगाः सुग्लानिमज्जघनाभोगाः अतिक्रेशप्राप्तकन्यवन्यवन्त्रस्वककुषुमाः, सुग्लानिजघनाभोगाः सुग्लानिमज्जघनाभोगाः अतिक्रेशप्राप्तकन

टिमध्यप्रदेशाः, न्यप्रोधपरिमण्डलाः तिर्यप्रोधकटिप्रदेशाः, उद्धृतापाण्डुरस्यामविटपाय-तबाहवः उद्धृतापाण्डुरस्यामविटपा इव आयता बाहवो यासां ताः, संक्षिप्तबन्धुरस्कन्धाः व्यापारितमनोज्ञांसाः, प्रवालबहुलिश्रयः प्रकृष्टकेशप्रचुरिश्रयः, श्रीमत्तरलतोपेताः शोभा-चब्बलताभ्यामुपेताः, सरला ऋजवः, संगता मिलिताः, वजकान्ता गोपवध्यः इतोऽस्मिन्प्रदेशे, प्रियवत्रवलीलाल्या प्रियगोपकटाक्षमालया (यमकक्षेषबन्धेषु सिन्दुकाबि-न्दुक्योरभेदात् गुणानामभेदकत्वाद्वा न दोषः) संगता मिलिताश्रकासति ॥ श्लेषः ॥

पद्मरागप्रभाजालं शिखिनः शङ्कयामुतः।

विलोक्य वनराजीषु विद्रवन्ति प्रभोगजाः ॥ ४९ ॥

पद्मेति ॥ हे प्रभो, गजा हस्तिनः, अमृतः स्थानात् पद्मरागप्रभाजालं शोणमणिदी-धितिसम्हं विलोक्य, शिखिनो वहः, शङ्कया वनराजीपु कान्तारश्रेणिषु, विद्रवन्ति पला-यन्ते ॥ भारतीयपक्षे—अगजाः शिखिनो मयूराः, वनराजीपु जलराशिषु पद्मरागप्रभा-जालं किंजल्ककान्तिश्रेणि विलोक्य अमृतोऽस्मिन्देशे कया प्रियया शं सुखेन विद्रव-न्ति ॥ श्लेषः ॥

> शस्यकं हरितय्रासबुद्धा वातमना मृगाः । ढौकन्ते चापयन्त्यस्मिश्रलानां ही दशी गतिः ॥ ५०॥

शसकिमिति ॥ शसके नीलमणि, वातमजाः शिष्टगामिनः, आन्त्यर्थान्तरन्यासी ॥
एषा पक्कफलाशालिसंपदम्भोजशालिनी ।

बहुशोभास्थलीलातिमोहनीयातिरम्यताम् ॥ ५१॥

एपेति ॥ पकफलाशालिसंपत् पकफलेच्छुश्रमरसमृहा, अम्भोजशालिनी पद्मशोभिनी, बहुशोभा प्रचुरदीप्तिः, मोहनीया मोहजननी, एषा स्थली अतिरम्यतो लाति ॥ भारतीय—पकफलाशा पकफलास्वादिनी, भास्थलीलातिमोहिनी भायां तिष्ठन्त्या लीलया मोहोत्पादिका, अम्भोजशालिनी एषा अलिसंपत् रम्यतां याति ॥ श्लेषः ॥

अपि चामीकरिकुछैः सुतरामाकुछैर्युताः ।

सिंहकेसरसंछन्ना बहुधान्यातिदुर्गमाः ॥ ५२ ॥

रम्यभावोदयादिक्षुद्राक्षापूगैरलंकृताः ।

य्रथिता नागवछीभिः स्फुरन्तीभिरितस्ततः ॥ ५३ ॥

सेव्यायामानरहिताः सानुभोगा द्वमाकुलाः ।

असिन्नष्टापदोपेतसंचारा दधति श्रियम् ॥५४॥ (त्रिभिः कुलकम्)

अपीति ॥ अपि च आकुर्लर्व्यप्रैः, करिकुर्लर्गजवृन्दैः सुतरामितशयेन युताः, सिंह-केसरसंछन्नाः कण्ठीरवकण्ठकेशप्रच्छादिताः, बहुधान्यातिदुर्गमाः बहुधा अन्यैः इवापदेर- तिदुर्गमाः, रम्यभावोदयाः, दिश्च द्राक्षापूर्गेद्राक्षावृक्षैः पूर्रश्वेश्वालंकृताः, इतस्ततः स्पुर-न्तीभिर्विजृम्ममाणाभिः नागवल्लीभिः सर्पश्रेणिभिः प्रथिता गुम्फिताः, सेव्याप्रा आश्रय-णीयशिखराः, मानरहिता इयत्तापरित्यक्ताः, द्रुमाकुला वृक्षव्याप्ताः, अष्टापदोपेतसंचाराः शार्वृलाश्रितमार्गाः अमी दृष्टिपथमागताः, सानुभोगाः पर्वतनितम्बिन्दतराः अस्मिन्दण्डका-रण्ये श्रियं दश्वति ॥ भारतीयपक्षे—चामीकरिकुलैः सुवर्णाद्यपुरुषसंतानैः, सुतरामाकुलैः पुत्राणां भार्याणां च समूहैः, युताः, सिहकेसरसंक्ष्त्राः सिहकेसर्रवृक्षविशेषैः प्रच्छन्नाः, बहुधान्यातिदुर्गमाः प्रचुरसस्यातिदुःखप्रवेशाः, रम्यभावोदयात् रमणीयतोदयात् इश्वद्राक्षापूर्गैः इश्च्यणां द्राक्षाणां पूर्गैः समूहैः, नागवर्ल्लाभिस्ताम्बूललताभिः, सेव्याः सेवनीयाः, नरहिता नरेभ्यो हिताः, सानुभोगा विस्तीर्णाः, अष्टापदोपेतसंचाराः सुवर्णान्वतनिर्गम-प्रवेशाः, प्रामाः ॥ श्वेषः ॥

बहुघातुगणाकीर्णान्सुमहावागुणादिमान् । राब्दागम इवोद्देशान्देवलोको न मुञ्जति ॥ ५५ ॥

बहिति ॥ वागुणात् उरिधरः, आ ब्रह्मा, अः नारायणः, तेषां गुणात्प्रभावात् गुणा-च्छायादिगुणाद्वा सुमहाः शोभनोत्सवः देवलोकः सुरसमृहः बहुधातुगणार्काणांन् प्रचुरंग-रिकादिसमृहसंकुलान्, इमान् उद्देशान् उच्चप्रदेशान् । सुमहावाग् शोभना सार्ध्वा महती पूज्या वाग् वाणी यस्मात् सः, उणादिमान् उणादिप्रकरणवान्, शब्दागमः व्याकरणशा-स्वम्, बहुधातुगणाकीणीन् बहुभिर्धातुभिर्भ्वादिभिः, गणः सर्वादिप्रभृतिगणैराकीणीन् उ-देशान् प्रकरणान् इव । न मुश्चति ॥ भारतीये—हं देव, सुमहावा शोभनिमहरुत्सवैरावाति सः गुणादिमान् शोण्डादार्यादिगुणवान्, लोकः अष्टादशप्रकृतिजो जनः, बहुधातुगणा-कीर्णान् प्रभृतसुवर्णादिसमन्वितान्, उद्देशान् उत्कृष्टान् धनजनकनकसस्यसमृद्धान् देशान् ॥ श्लेषः ॥

मन्दरागः स्वयं साक्षान्मन्त्रक्वद्भिरिषष्ठितः । पुण्याश्रमो विभात्येष सानुमाननया श्रिया ॥ ५६ ॥

मन्देति ॥ मन्त्रकृद्धिर्विद्याधरैः साक्षात्परमार्थहत्या, स्वयं स्वरूपेण, मन्दरागो मन्दरा-चलो मेरः, अधिष्ठितः पुण्याश्रमः पुण्यजनकाश्रमः, एप सानुमान्पर्वतः अनया श्रिया विभाति ॥ भारतीये—मन्दरागः मन्दो रागो यत्र । मन्त्रकृद्धियोगिभिः । सानुमान् ल-क्मीप्रदानसमर्थः । पुण्याश्रमः पुण्यानां यतीनामाश्रमः ॥ श्लेषः ॥

> एष चापगुणोन्मुक्तविकसद्घाणसंहतिः । प्रदेशेऽस्मिन्नभीरामः प्रकाममवलोक्यताम् ॥ ५७ ॥

एषेति ॥ चापगुणोन्मुक्तविकसद्भाणसंहतिः चापस धनुषो गुणाज्ज्याया उन्मुक्ता वि-कसन्ती बाणानां शराणां संहतिर्येन सः, अभीनिर्भयः, रामः दशरथात्मजः, अस्मिन्प्रदेशे प्रकामं यथेष्टमवलोक्यताम् ।। भारतीये — अपगुणोन्मुक्तविकसद्वाणसंहतिः अपगुणेरुन्मुक्ता विकसन्ती बाणानां वृक्षविशेषाणां संहतिर्यत्र अभीरामः मनोहरः एष (पुण्याश्रमः) ॥ श्लेषः ॥

शरप्रवाहदुर्गेऽस्मिञ्श्रीसंपल्लक्ष्मणान्विते ।

देशेभग्नेमदन्ताढ्ये दृश्यतां दीप्रतागुरुः ॥ ५८ ॥

शरेति ॥ शरप्रवाहदुर्गे मार्गणगणविषमे, श्रीसंपल्लक्ष्मणान्विते श्रीसंपद्दा सीतया लक्ष्म-णेन सौमित्रिणा चान्विते, भन्नेभदन्ताक्ये भन्नेईस्तिदन्तैराक्ये, अस्मिन्देशे दीप्रतागुरुः दीप्रतया प्रतापेन शरीरतेजसा वा गुरुः (रामः) दृश्यताम् ॥ भारतीये—शरप्रवाहदुर्गे पयःपूरदृष्प्रवेशे यद्वा मुङ्गसंघदुष्प्रवेशे, श्रीसंपल्लक्ष्मणान्विते शोभासंपत्तिचिह्नान्विते, अ-भन्ने निरुपद्रवे, भदन्ताक्ये संसारासारतापरिज्ञानेन वैरिङ्गिकैः पुरुषेराश्रिते, दीप्रतागुरुः तप-श्ररणादिना गुरुः (पुण्याश्रमः) ॥ क्षेषः ॥

अहो परमरौद्रत्वमसिधारात्रतैश्चिता ।

धत्ते सङ्घामदुर्गान्तर्भृमिर्नरकपालिनी ॥ ५९ ॥

अहो इति ॥ असिधारावतैर्वीरक्षित्रियकुमारैः, चिता व्याप्ता सङ्क्रामदुर्गा खरद्घणादि-युद्धविषमा, नरकपालिनी नराणां कपालैर्व्याप्ता, अन्तर्भृमिः समीपमेदिनी अहो आश्चर्य परमरौद्रत्वं अतिर्भाष्मतां धत्ते ॥ भारतीये—असिधारावृतेः खङ्गधारातुल्यवृतेयोगिभिः, नरकपालिनी नरान् केन सुखेन पालयतीत्येवंशीला, संप्रामदुर्गान्तर्भृमिः समीचीनप्राम-प्राकारमध्यावनिः, परमुत्कृष्टं, अरौद्रत्वं प्रमन्नत्वम् ॥ श्लेषः ॥

प्रभञ्जनाकुलाशोकभिन्ना पुंनागसंहतिः।

एतसिन्नीदशं कालं प्राप्य राजन्न राजति ॥ ६०॥

प्रभन्ननेति ॥ हे राजन्, प्रभन्ननाकुला प्रध्वंसव्यथा, शोकभिन्ना मनःसंतापभमा, पुंनागसंहतिः सत्पुरुषसमूहः, एतिसनदण्डकारण्ये, ईदशं कालमनतकतुल्यं रामलक्ष्मणयु-गलं प्राप्य न राजते ॥ भारतीये—प्रभन्ननाकुलाशोकभिन्ना वाताहताशोकग्रक्षमिश्रिता, पुंनागसंहतिः वृक्षविशेषपङ्किः, एतिसमन्प्रदेशे ईदशं कालं शरदात्मकं प्राप्य [कि] न राजते ॥ श्रेषः ॥

नृप हेतुरगान्पश्य त्वं लक्ष्म्या ज्वलितानिमान् । वैरिदावाग्निसंतापविदग्धान्पतितानितः ॥ ६१ ॥

नृपेति ॥ हे नृप, त्वं लक्ष्म्या शोभया ज्वलिताञ्शोभितान्, वैरिदावाग्निसंतापविद-ग्धान् शत्रुदवानलसंगमभस्मीभ्तान् इतोऽस्मिन्देशे पतितान् इमान् तुरगानश्वान् पश्य ॥ भारतीये—लक्ष्म्या हेतुस्त्वं ज्वलितान् प्रदीप्तान्, अगान् बक्षान् ॥ श्लेषः ॥

> वेगिनीमिह पश्यामि नदीनां स्यन्दनिकयाम् । कुञ्जराजिश्रियं चोच्चैस्तीक्षणाङ्करामुखोद्यताम् ॥ ६२ ॥

वेगिनीमिति ॥ स्यन्दनिक्रयां रथव्यापारं वेगिनीं वेगवतीं सतीम्, उच्चेस्तीक्षणांङ्क्रुशमु-खोद्यताम् अतितीक्षणाङ्कुशाप्रसंकुचितगात्राम्, कुञ्जराजिश्रियं गजश्रेणिश्रियम्, च दीनां म्लानां न पश्यामि अपि तु पुष्टाम् ॥ भारतीये—नदीनामापगानाम्, स्यन्दनिक्रयाम् प्रस्रव-णव्यापारं वेगिनीं रयवतीं, उच्चेहचां, तीक्ष्णां निरीक्षणीयां, कुश्चमुखोद्यतां कुशाप्रनिभिन्नां, कुञ्जराजिश्रियं झाटकसमृहश्रेणिशोभां च ॥ श्लेषः ॥

> सर्वत्र विषयेऽमुिनन्भ्रान्तदृष्टिरितस्ततः । न पश्यामि कचित्तीत्रं द्विषतां खरदूषणम् ॥ ६३ ॥

सर्वत्रेति ।। द्विषतां शत्रृणां तीवं सोदुमशक्यम्, लरदूषणं राक्षसजातीयम् ॥ भार-तीये—सरदूषणमुत्रापराधम् ॥

> देव कि बहुनानेन साधुनासाधुनाथवा । निष्पश्चिममिदं परय नेत्रमात्राखिलेन्द्रियः ॥ ६४ ॥

देवेति ॥ अनेन परिजल्पितेन किम् । इदं वक्ष्यमाणम्, निष्पिश्चममद्वितीयम् ॥ नेत्र-मात्रे समारोपितसकलेन्द्रियव्यापारः सन् ॥

पट्टः सुघटविस्तारसमस्तन्यायनीतिषु ।
रहितोदारतुष्टात्मा मदिराक्षीवताश्चया ॥ ६९ ॥
पद्मपाणिरशोकाङ्किः पक्कविम्बाधरोन्नतिः ।
गम्भीरनाभिरुत्तुङ्गवक्षाश्चन्द्राननद्युतिः ॥ ६६ ॥
कम्बुग्रीवालघुश्रोणिः स्निग्धकशान्तसंहतिः ।
सुश्रूमण्डूककक्षाश्रीश्चारूक् रम्यताविधः ॥ ६७ ॥
नस्तैः कुरबकच्छायैः श्लिष्टेरङ्गुलिपर्वभिः ।
दशनैः शिखराकारैर्व्यज्यमानोदयाकृतिः ॥ ६८ ॥
विनीतवेषमाकारं वाणीमभिजनोचिताम् ।
शिलं रूपानुरूपं च व्याददानोदयान्वितम् ॥ ६९ ॥
आश्रमः सर्वशास्त्राणामाकरः सर्वसंपदाम् ।
अन्योन्यसमयुग्माङ्गव्यञ्जनानामुपाश्रयः ॥ ७० ॥
आभिरूप्यस्य नियतिः सीमा सौभाग्यसंपदः ।
लावण्यस्य पयोराशिः कलानां नित्यचन्द्रिका ॥ ७१ ॥

विकासः कोऽपि कान्तीनां कोऽपि रागस्य संचयः । सर्वोपमानदूरात्मा वैदेही दृश्यतामितः॥७२॥ (अष्टाभिः कुलकम्)

पट्रिरिति ॥ आयनीतिषु गतिव्यापारेषु, पट्रदेक्षा, सुघटविस्तारसमस्तनी शोभनौ घ-टतुल्यविस्तारी समी स्तनी यस्याः सा, रहितोदारतुष्टात्मा रहितो निरस्त उदारः सकल-कलाप्रवीण औदार्यधर्मकलितो वा तुष्ट इष्टभागानुभवनतया संहष्ट आत्मा यया सा । एतेन कनकमयमृगसंलम्रतया धावतो विरहाकान्ततया सकलकलासु भोगोपभोगसंभोगेषु चानादरणीयत्वं सीतायाः पतिव्रतायाः प्रदर्शितम् । मदिराक्षी मदिरे मनोहरे अक्षिणी यस्याः सा. बताशया, बत खिन्न आशयो यस्या सा खिन्नचित्ता, पद्मपाणिः पद्मतुल्यभूजा. अशोकाङ्किः अशोक इवाङ्कियस्याः सा सुकुमारचरणा, पक्कविम्बाधरोत्रतिः पक्कतुण्डीरी-ष्ठोन्नतिः, गम्भीरनाभिः, उत्तङ्गवक्षाः उच्चोरःस्थला, चन्द्राननसमयुतिः चन्द्रस्येवानने समा समस्ता युतिर्यस्याः सा, कम्बुमीवा शङ्क्षप्रीवा, अलघुश्रोणिः विस्तीर्णकटिः, स्निग्ध-केशान्तसंहतिः स्निग्धा कुटिला कान्तिमती च केशाग्रपङ्किर्यस्याः सा, सुभूः शोभनभूः, मण्डककक्षाश्रीः भेकपार्श्वाकृतिः, चारूरुः सुकुमारोरुः, रम्यतावधिः मनोहरताया म-र्शादा, कुरबकच्छायैः कुरबककलिकासदर्शनंखैः, क्षिष्टैरन्योन्यसंलग्नैः, अङ्गलिपर्वभिः, शिखराकारै: पकदाडिमबीजप्रतिमै:, दशनैर्दन्तै:, च व्यज्यमानोदयाकृतिः प्रकटीभृयमा-नोदयाकारा, विनीतवेषं शिष्टजनोचितालंकरणम् आकारं प्रसादकोपजप्रकृतिम्, अभि-जनोचितां कुलयोग्यां वाणीं रूपानुरूपं रूपयोग्यम्, उदयान्वितमभ्युदययुक्तं शीलं च व्याददाना गृह्णती, सर्वशास्त्राणां व्याकरणछन्दोलंकारादीनामाश्रमः, सर्वसंपदां सकल-विभृतीनाम् आकरः, अन्योन्यसमयुग्माङ्गव्यञ्जनानां नेत्रपाणिपादजङ्गादीनां तिलकादीनां च उपाश्रयः अवष्टम्भः, आभिरूप्यस मनोहरताया नियतिरवधिः, सौभाग्यसंपदः सीमा. लावण्यस्य पयोराशिः समुद्रः, कलानां चतुःषष्टिकलानां नित्यचन्द्रिका, कान्तीनां कोऽप्य-निर्वचनीयः विकासः, रागस्य कोऽपि संचयः, सर्वोपमानदृरात्मा सर्वोपमानेभ्यो दूर आत्मा यस्याः सा वैदेही सीता इतः अस्मिन्देशे दश्यताम्॥भारतीये - सुघटिवस्तारसमस्तन्यायना-तिषु सुघटो निश्चयपथमानीतो विस्तारो येषां तादक्षु समस्तेषु निखिलेषु न्यायेषु विद्वजन-निर्णीततकोंक्तेषु नीतिषु सोमदेवाचार्यादिप्रणीतनीतिवाक्येषु, पटुः, दारतुष्टात्मा स्वदार-निरतः, मदिराक्षीवताशया मयोन्मत्तत्ववाञ्छया, रहिता, कम्बुप्रीवालपुश्रोणिः (बहुत्री-हिद्वयघटितः कर्मधारयः) सुभूः शोभना भुवोरूः शोभा यस्य सः, चारूरः, दयान्वितं ऋपायुक्तम् व्याददानः, अपमानद्रात्मा अपमानाद्द् आत्मा यस्य सः सर्वः सकलः देही प्राणी वै स्फ्टम् ॥ श्लेषः ॥

आदिप्रजापतिः स्याचेन्नृनं तेनान्त्यवेधसाम् ।

स्त्रियः स्रष्टुं प्रतिच्छन्दं कृताग्राम्या वधूरियम् ॥ ७३ ॥

आदिप्रेति ॥ नूनम् अहमेवं मन्ये । चेत् आदिप्रजापतिः प्रथमविधाता स्यात् । तेन त्र-

ह्मणा अन्त्यवेधसां पाश्चात्त्यब्रह्मणां स्त्रियः स्रष्टुं प्रतिक्रन्दं प्रतिकृतिः अप्राम्या विचारचको-रचन्द्रिका इयं वधृः कृता ॥ भारतीये—प्राम्या प्रामीणा ॥ श्लेषः ॥

> एषा विलासभावेन द्योतयन्ती दिगन्तरम् । सरस्वतीव संबुद्धा भाति पद्मोदयस्थितिः ॥ ७४ ॥

एषिति ॥ पद्मोदयस्थितिः पद्मस्य रामस्य उदयायाभ्युदयायैव स्थितिरवस्थानं यस्याः सा संबुद्धा सम्यग्ज्ञानपरिणता एषा सीता विलासभावेन 'हावो मुखविकारः स्याद्भावश्वि-त्तसमुद्भवः । विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विश्रमो श्रृयुगान्तयोः ॥ 'इत्युक्तरूपेण विलासेन भावेन च दिगन्तरं योतयन्ती सती । संबुद्धा, पद्मोदयस्थितिः कमलोद्गमस्थितिः, । विलासभावेन हंसगमनस्थिता दिगन्तरं योतयन्ती सरस्वती इव । भाति ॥ भारतीये—पद्मोदयनिश्यतिः पद्माया लक्ष्म्या उदयस्थितिहत्पत्तिस्थानम् ॥ श्लेषः ॥

रोमराजिलतावृद्धेरालवालीकृतामिव । कपित्थवृन्तसंस्थाननिम्नां नाभिमुपागताम् ॥ ७९ ॥ वनराजीं प्रवालोष्ठश्रिया पल्लवितामिव । नीलोत्पलमयीं दृष्ट्या सितैर्मुकुलितामिव ॥ ७६ ॥ कैश्येन कुर्वतीं मुक्तप्ररोहमिव चालकैः। भृद्गीमयीं पदन्यासैः स्थलपद्ममयीमिव ॥ ७७ ॥ वक्रशीलां भ्रुवोरेव कुचयोरेव कर्कशाम् । चपलां नेत्रयोरेव केशेषु कुटिलस्थितिम्॥ ७८॥ अविलिप्तकृतामोदामपीतासवमन्थराम् । अरुष्टां रक्तलोलाक्षीमतुष्टां विकसन्मुखीम् ॥ ५९ ॥ किंचित्पूर्विभियाद्वाल्यं दधतीं यौवनं भरात्। मूढप्रौढान्तरावस्थां साभ्रेऽर्कं पद्मिनीमिव ॥ ८० ॥ लूनम्लानमृणालाभकर्णपालीसमुन्नतिम् । तालवृन्तानिलेनेव विघ्नतीं पक्ष्मणा मुखम् ॥ ८१ ॥ गोरक्षिकामिमां स्रष्टुं नूनमधै हृतं विधोः। रम्यं धात्रात्यथा चन्द्रः कथमर्घत्वमीयिवान् ८२ (अष्टाभिः कुलकम्)

रेप्य पात्राप्यपा पन्द्रः पायमयत्पनायियान् ८ र (अष्टामः कुलकम्) रोमेत्यादि ॥ नूनम् अहमेवं मन्ये । धात्रा ब्रह्मणा रोमराजिलतावृद्धे रोमावलीरूपल-ताया वृद्धिमृद्दिश्य आलवालीकृताम् इव, किपत्थवन्तसंस्थानानिम्नां किपत्थे वृन्ताधारव-द्रम्भीराम्, नाभिमुपागताम्, प्रवालोष्टश्रिया नृत्नपल्लवसदृशाधरशोभया नृत्नपल्लवहृपाधरा-

भया च पत्नवितां भूषितां सपणी वनराजीं कान्तारश्रेणिम् इव, दृष्ट्या लोचनाभ्यां नीलो-त्पलमयीम्, स्मितरीषद्वास्यैमुंकुलिताम् इव, कैश्येन केशपाशेन मुक्तप्ररोहं मुक्ताः प्ररोहा यस्यां कियायां भवति तथा कुर्वतीम्, अलकैः कुटिलकेशैः भृङ्गीमयीम्, पदन्यासैः स्थ-लपद्ममयीम् इव, भ्रुवोः एव वक्रशीलाम्, कुचयोः एव कर्कशां कठोराम्, नेत्रयोः एव चपलाम्, केशेषु कुटिलस्थितिम्, अविलिप्तकृतामोदाम् अचर्चितविहितपरिमलाम्, अपी-तासवमन्थराम् अपीतमद्यमन्थराम्, अरुष्टामकुपितामपि रक्तलोलाक्षीं लोहितचश्रललो-चनाम्, अतुष्टामहृष्टामपि विकसन्मुखीं प्रसन्नवदनाम्, पूर्वप्रियात् प्रथमप्रेम्णः सकाशात् किंचिद्वाल्यं भराच योवनम् अत एव न परां मूटां नापि परां प्रौटां किं तु तयोर्मध्यग-तावस्थाम् । साभ्रे सपयोधरे अर्के सूर्यं सति संकोचविकासान्तरावस्थां दधतीं पद्मिनीमिव । द्रधतीम्, लूनम्लानमृणालाभकर्णपालीसमुत्रति पूर्वलूनपश्चान्म्लानेन मृणालेन तुल्या आभा यसास्तादशी कर्णपाल्योः समुत्रतिर्यसास्ताम्, सतीम् पक्ष्मणा चक्षुर्छोन्ना तालवन्तानि-लेन तालपत्रवायुना इव । मुखं विघन्तीं वीजयन्तीम्, गोरक्षिकां रामव्यतिरेकेण गाः प्रचारितानीन्द्रियाणि वाणीं वा रक्षति रुणद्धि तादशीं पतिव्रताम् इमां सीतां स्रष्टुं वि-धोश्वन्द्रस्य रम्यं मनोहरम् अर्थं हतमपनीतम् ॥ अन्यथा अर्धभागाहरणे चन्द्रः अर्थत्वं खिण्डतत्वं कथम् ईयिवान् प्राप्तवान् ॥ भारतीयपक्षे—गोरक्षिकां ब्राम्यां गोपालिकाम् ॥ श्लेषोत्प्रेक्षा ॥

अहो रूपमहो कान्तिरहो लावण्यपाटवम् । अनीद्दशमिदं रूपं न जातं न जनिष्यते ॥ ८३ ॥ अहो रूपमिति ॥ अनीदशमुपमातीतम् ॥ सीताया गोपालिकाया वा ॥ तस्यानूनमिति श्रुत्वा स्वयुः स्थानोचितं वचः । तत्तु पश्यकृषः कृच्छान्मनोनेत्रं न्यवीवृतत् ॥ ८४ ॥

तस्यान्नमिति ॥ नृपो रावणः तस्याः स्वसुर्भागिन्याः, इति पूर्वोदितं स्थानोचितं वचः श्रुत्वा तत् भगिनीदर्शितं वस्तु पश्यन् सन् मनोनेत्रं चित्तचक्षुःसमाहारं कृच्छ्रात् न्यवीष्ट-तत् निवर्तयामास ॥ भारतीये — नृपो युधिष्ठिरः, तस्य भीमस्य अर्जुनस्य वा अनूनं प्रचुरम्, स्वसुः शोभना असवः प्राणा यस्य, व्याधिमुक्तः युक्तायुक्तविचारशो वा ॥ श्लेषः ॥

विद्याधराधिगुरुणा तां विशेषेण पश्यता । तेन वक्रोक्तिचतुरं युक्तं वचनमाददे ॥ ८९ ॥

विद्याधिति ॥ विद्याधराधिगुरुणा विद्याधराणां देवविशेषाणाम् अधिगुरुणा, विशेषेण असाधारण्येन तां सीतां पश्यता तेन रावणेन वक्रोक्तिचतुरं युक्तं वचनम् आददे जगृहे ॥ भारतीय—विद्याधराधिगुरुणा विद्याभिरान्वीक्षिक्यादिविद्याभिः धराधीनां धराभृतां राज्ञां गुरुणा अद्रीणां गुरुणा मेरुभूतेन वा तेन युधिष्ठिरेण । तां गोपालिकाम् ॥ स्वेषः ॥

यदीहरामिदं रूपं स्याद्वनेऽन्तःपुरेण किम् । किमुद्यानलताक्तेशै रम्यावनलतास्ति चेत् ॥ ८६ ॥ यदीति ॥ रम्या मनोहरा, अवनळता न वनळता अपूर्ववल्ली वनवासायोग्या छता । उद्यानळताक्केशैः उद्यानळतायै क्वेशैराळवाळादिकरणक्केशैः ॥

एनां घनकुचोच्छ्रायव्यवधानात्तनूदरम् ।

अपद्यन्तीमपद्यन्तस्तेऽद्याप्युद्रद्शायिनः ॥ ८७ ॥

एनामिति ॥ घनकुचोच्छ्रायव्यवधानात् पीनोन्नतस्तनोच्छ्रायान्तधीनात् तनूदरं सूक्ष्म-मुदरम् अपर्यन्तीम् एनां सीतां गोपालिकां वा अपर्यन्तस्ते अद्यापि उदरशायिनो गर्भ-स्था एव वर्तन्ते । तैः किमपि न दष्टमिति भावः ॥

गतेन राजहंसीयमसाद्दर्शनविद्वला।

पश्य भाति विलोलाक्षी किंचिचिकतमानसा ॥ ८८ ॥

गतेनेति ॥ अस्मद्दर्शनिवह्नला अस्माकं दर्शनेन विह्नला, विलोलाक्षी चञ्चललोचना, किंचिचिकितमानसा किंचिचिकितं मानसं यस्याः सा इयं सीता गोपालिका वा गतेन ग-मनेन राजहंसी भाति (इति) त्वं शूर्पणखा भीमोऽज्ञनो वा पश्य ॥

एषा कटाक्षपातेन सारङ्गीलोललोचना ।

वने दिशि दिशि भ्रान्ता दीर्वमन्वीक्षते पतिम् ॥ ८९ ॥

एषेति ॥ सारङ्गीलोललोचना सारङ्गया इव लोले लोचने यस्याः सा सीता ॥ भाग-तीये—लोललोचना चत्रलाक्षी सारङ्गी हरिणी ॥ श्लेषः ॥

> इदमन्यच कलयन्कौतुकाविष्टमानसः । कामादिषुनिरोधेन जितात्मा सिन्नपातिना ॥ ९० ॥ अवन्यायपथं धीप्सन्नारीणां गोचरं गतम् । मदनाशाधिकोद्योगो मायावेषेण योजितः ॥ ९१ ॥ गाढाकल्पकनिष्ठत्वं दूरं कुर्वश्चळेन ताम् । स्वपदव्यवसायाय क्षिप्रं जहे सतीव्रताम् ॥ ९२ ॥

> > (त्रिभिविशेषकम्)

इदमेति ॥ इदमुक्तप्रकारम् अन्यत् कामान्धतया युक्तायुक्तिवचारमन्तरेण पर्रमणी-सङ्गं च कलयत् निश्चिन्वन्, कातुकाविष्टमानसः कुतृहलारोपितमानसः कामात् संनिपा-तिना सम्यङ्किपतनशीलेन इपुनिरोधेन बाणनियन्त्रणेन कर्त्रा जितात्मा जित आत्मसात्कृत आत्मा यस्य सः, नारीणां कामिनीनां गोचरं विषयं गतं प्राप्तम् अवन्यायपथम् अनी-तिमार्गे धीप्सन् वाञ्छन्, मदनाशाधिकोद्योगः मदने कंदर्षे आशया अधिक उद्योगो यस्य सः, मायावेषेण कपटयतिरूपेण योजितः, गाद्यकल्पकनिष्ठत्वं गाद्दे तीवे आकल्पके कामे निष्ठत्वं तरपरत्वं कुर्वन् (गवणः) सतीवतां पतिवतां तां सीतां छेलेन क्षिपं शीघं स्वपद्यवसायाय स्वपद्या अवसायाय नाशाय, दूरं यथा स्यात्तथा जहे हृतवान् ॥ भारतीये—इदम् अन्यद् रम्यपदार्थजातं कलयन् पश्यन् कामादिषु अरिषड्वर्गेषु संनिपातिना
संनद्धेन, निरोधेन रोधनेन जितात्मा यिश्वतात्मा, अरीणां शत्र्णां गोचरं गतम् (अपि)
अवन्यायपयं न धीप्सन्, मदनाशाधिकोद्योगः मदस्य गर्वस्य नाशाय अधिक उद्योगो
यस्य सः, मायावेषेण कौटिल्याकारेण यः अजितः कापटिकद्यतेन यो जित इति वा,
गाढाकल्पकनिष्ठत्वं दढालंकारतत्यरताम् दढाजन्मलपुतां वा कुर्वन्, स युधिष्ठिरः, तां
तीव्रतां स्वपद्यवसायाय स्वपदिनश्चयाय जहे ॥ श्वेषः ॥

विहायसारमुद्धेगं गच्छता ज्वलतामुना । साक्षाछक्ष्मीः कृतोत्सुक्यं नीता सज्जानकीदशी ॥ ९३ ॥

विहायेति ॥ अग्म् उद्देगं गच्छता, ज्वलता कामाग्निद्द्यमानेन अमुना रावणेन विहायसा गगनपथेन साक्षात् प्रमार्थवृत्या लक्ष्मीः ईदशी पितवता सजानकी सती जानकी
कृतौत्सुक्यं विहितराभस्यं यथा स्यात्त्या नीता ॥ भारतीये—ज्वलता यृत्व्यसनविह्ना
द्यमानेन श्रमोत्पत्रसंतापसंत्य्यमानेन वा गच्छता मार्गे विहरमाणेन अमुना सारं धनम्
उद्देगं विहाय कीहशी सजा औत्सुक्यं नीता प्राप्ता लक्ष्मीन साक्षात् आत्मसात् कृता ॥
स्थिः ॥

आलिङ्गित्रिव वेलाभिः स्वागतं व्याहरित्रव । गर्जैरूर्जस्वलस्तेन क्रमेण दृहरोऽम्वुधिः॥ ९४॥

आलिङ्गिति ॥ तेन रावणेन युधिष्ठिरेण च गर्जेः कह्योलकोलाइहैः स्वागतं व्याहर-न्निव वेलाभिरालिङ्गनिव ऊर्जस्वलो वलिष्ठः अम्बुधिः समुद्रः क्रमेण गतप्रयागतेन द-हशे हष्टः ॥

शीतोऽम्भःकरिणां लवङ्गकवलोद्गारस्य गन्धं वहन्वातस्तालवनान्तरेषु परुषं हस्तैर्विवानाहतः ।
युद्धस्पिधपरिश्रमेण तिमिभिः सीत्कृत्य पीतोऽम्बुधेरान्धिण्यत्स यशोधनंजयपरं विद्याधृतां नायकम् ॥ ९५ ॥
इति श्रीधनंजयकविविरचिते धनंजयाङ्के द्विसंधानकाच्ये राधवपाण्डवीयापरनान्नि
सीताहरणलङ्काद्वारवतीप्रस्थानकथनो नाम सप्तमः सर्गः समाप्तः ।

शीतिविति ॥ शीतः शीतलः, अम्भःकरिणां जलगजानां तालवनान्तरेषु पहषं वि-वान् विचरन्, तिमिभिर्मत्स्यविशेषेईस्तैः आहतः युद्धस्पिधपरिश्रमेण युद्धस्पिधना परिश्र-मेण सीत्कृत्य पूर्व हस्तैः पीतः ततो लवङ्गकवलोद्गारस्य गन्धं वहन् सः अम्बुधेः वातः यशोधनं जयपरं जयं पिपित्तं तम् विद्याधतां विद्याधराणां नायकं रावणम् आश्लिष्यत् आलिङ्गति स्म ॥ भारतीये—यशोधनंजयपरं प्रतापा यस्य वार्तापि राज्ञां स्याद्भयकारिणी। एकदिग्न्यापिका कीर्तिः सर्वदिग्न्यापकं यशः॥' इत्युक्तलक्षणेन यशसोपलक्षिते धनंजये परं तत्परम् । विद्याधृतां विद्यावतां नायकं युधिष्ठिरम् ॥ शार्द्लविक्रीडितं छन्दः ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुद्दालोपनामकश्रीच्छोटीलालात्मजश्रीबदरीनाथविरचितायां द्विसंधानकाव्यटीकायां सीताहरणलङ्काद्वारवतीप्रस्थानकथनो नाम सप्तमः सर्गः ।

## अष्टमः सर्गः ।

अथ कदानुवशा नु परासुता पुरमुपेत्य सदुर्जनकस्य वा ।

क्रियत इत्ययमाकुलमानसः प्रभुरवोचत वीक्ष्य पयोनिधिम् ॥ १ ॥

अथेति ॥ अथानन्तरं, प्रम् रावणः, सदुः सीदन्त्यस्मिनिति निवासोचितम्, पुरं ल-क्वामिधेयम्, उपेत्य 'नु अहो परा सर्वरमण्युत्कृष्टा जनकस्य राज्ञः सुता सीता कदा अनु-वशा आत्मवशवर्तिनी वा एव मया क्रियते' इति प्रकारेण आकुलमानसः सन्, पयो-निधि समुद्रं, वीक्ष्य अवोचत ॥ भारतीये—स प्रमुर्युधिष्टिरः 'नु अहो पुरं हस्तिनापुरम् उपेत्य दुर्जनकस्य दुर्योधनस्य परासुता सृत्युः अनुवशा आत्माधीना कदा क्रियते' इत्या-कुलमानसः ॥ श्रेषः ॥ दुर्तिवलम्बतं वृत्तम् ॥

अयमगाधगभीरगुरुगुणैरुपगतोनियतावधिराद्रताम् ।

यतिरिवाखिलसत्त्वहितत्रतो जलनिधिः सकलैरवलोक्यताम् ॥ २ ॥

अयमिति ॥ अगाधगभीरगुरः अगाधोऽतलस्पर्शा, गभीरो दुर्लक्ष्यः गुरुर्गरिमोपेतः । कर्मधारयः । गुणैराईतामुपगतः, अनियतावधिरनिश्चितमर्यादः, अखिलसत्त्वहितवतो नि-खिलप्राणिभ्यो हितं व्रतं यस्य सोऽयं जलनिधिः । अगाधगभीरगुरः अनुपमगाम्भीर्यश्चासौ गुरुः संसारसमुद्रतरणे पोतायमानं धर्म गृणाति म च, आईतां दयालुतामुपगतः, सकलै-गुणैः नियतावधिनिश्चितमर्यादः, यतिरिव । सकलैरवलोक्यताम् ॥

असुतरां सुतरां स्थितिमुन्नतामसुमतां सुमतां महतां वहन् । उरुचितैरुचितैर्मणिराशिभिः स्वरुचि ते रुचितैरवभात्ययम् ॥ ३॥

असुतेति ॥ असुतरां तरीतुमशक्यामुत्रतामुत्तृङ्गां महतां सत्पुरुषाणामसुमतां प्राणिनां सुमतामिष्टां स्थिति सुतरां स्वभावेन वहन् अयं जलिधसुरुचितेरुचैः संहतेः रुचितेर्दिति-रुचितेरेन्द्रमुकुटकोटियोग्येस्तेर्लोकोत्तरैर्मणिराशिमी रवश्रेणिमिः स्वरुचि स्वाभाविकका-नित यथा स्यात्तथावभाति ॥

अनिधनेन रसातलवासिना विगलितो निबिडं वडवाझिना।

इह मुहुः शफरीपरिलङ्घनव्यतिकरात्कथतीव सरित्पतिः ॥ ४ ॥ अनिधनेनेति ॥ सरित्पतिः अनस्वरेण रसातलवासिना वडवानलेन निविडं विगलितः सन् इह देशे शफरीपरिलङ्गनव्यतिकरात् मृहः कथतीव ॥ उत्प्रेक्षा ॥ परिहतैरिह तैः कृतबुद्धदैः समकरैर्मकरैरुदधेर्जलैः।

उपरुषा परुषा नयनावलिः समुदिता मुदितानुकृताकुलैः ॥ ९ ॥

परीति ॥ इह देशे तैरितरीद्रतया लोकप्रसिद्धेः समकरेस्तुल्यशुण्डादण्डैः, आकुलैः, मकरैः कर्तृभिः परिहतैरुदधेर्जलैः कर्तृभिरपरुषा आसन्नकोपेन परुषा निष्ठुरा समुदिता मिलिता अनूना वा मुदिता हृष्टा नयनावलिश्वक्षुःश्रेणिरनुकृता ॥

कछोलाः सपदि समुद्धृता मरुद्धिगेण्डूपा इव करियाद्सां विभान्ति । औविप्तिज्वलनशिखाकलापशङ्कामेतिस्मिन्विद्धिति पद्मरागभासः ॥ ६ ॥ कल्लोला इति ॥ मरुद्धिः समुद्धृताः कल्लोलाः करियादसां जलगजजलजन्त्नां गण्डूषा इव शीधं विभान्ति ॥ एतिस्मन् पद्मरागभास औवाधिज्वलनशिखाकलापशङ्कां वडवान-लज्वलनज्वालासमृहश्चान्ति विद्धति जनयन्ति ॥ प्रहर्षिणी ॥

भान्त्येतस्मिन्मणिकृतरङ्गाभोगास्तत्सारूप्यानिहततरङ्गा भोगाः । क्रीडास्थाने रुचिरमहीनामुचैरुद्वान्तानां सुचिरमहीनामुचैः ॥ ७॥

भान्येतेति ॥ एतिसमन्प्रदेशे रुचिरमहीनां दीप्रावनीनाम्, उच्चेरत्यर्थे सुचिरं दीर्घकालं यथा स्यात्तथा उद्घान्तानामुपर्युपरि चटताम्,अहीनां सपीणां मणिकृतरङ्गाभोगा रक्तरिक्षत-फणास्तत्सारूप्यात् सपीसारद्यात् निहततरङ्गा विध्वस्तवीचयो, भोगाः काया उच्चेरत्यर्थे भान्ति ॥ जलधरमालावृत्तम् ॥

आपातुं जलमिदमिन्द्रनीलजालव्याजेन व्यवतरतीव मेघजालम् । वक्षोभिः करीमकरैर्विभिन्नमम्भो यात्युद्यन्मणिरुचि शक्तचापभावान्॥८॥ आपातुमिति ॥ इदं मेघजालम् इन्द्रनीलजालव्याजेन जलमापातुं व्यवतरतीव । तथा करिमकर्रवेक्षोभिविभिन्नम् उद्यन्मणिरुचि उद्यती मणीनामिव रुचिर्यस्य तत्, अम्भः श-क्रचापभावान् याति ॥ प्रहिषणीवृत्तम् ॥

एतान्प्रवालविटपान्स्वतटीभिक्षढान्क्षढान्निषिञ्चति हतेरद्धिस्तरङ्गैः । रङ्गेरिहाम्बुकरिणां निकटे वसन्तं सन्तं न सत्त्वसहिता ह्यवधीरयन्ति ॥९॥ (शृङ्खला)

एतानिति ॥ उद्धिः स्वतर्दाभिः ऊद्दान्, रूटान् समुत्पन्नान्, एतान् प्रवार्तावरपान् विद्रुमगृक्षान् अम्बुकरिणां रङ्गैर्गातिभिः हतः, तरङ्गः इह निपिन्नति ॥ हि यतः सत्त्वस-्हिताः जना निकटे वसन्तं सन्तं न अवधीरयन्ति ॥ अर्थान्तरन्यासः । वसन्ततिलक्सम् ॥

अध्यासीना निश्चला निस्तरङ्गानेतानेता नीलनीलान्प्रदेशान् । नीलाभ्राणां शङ्कया किं बलाका नो शङ्कानां पङ्कयस्ता विभानित॥१०॥ अध्यासीति ॥ ताः शङ्कानां पङ्कयों नो विभान्ति । किं तु एता निम्तरङ्गान् एतान् नीलनीलान् प्रदेशान् नीलाभ्राणां शङ्कया अध्यासीना निश्वला बलाका बक्यो भान्ति ॥ शालिनी ॥

एषामुष्मिन्विलसित मुक्ताशुक्तिमुक्ता शुक्तिः प्रसवनिरोधस्यालम् । रोधस्यालम्बितफलवामाश्वासैर्वामाश्वासैः सपदि यथोद्घोधेन ॥ ११॥ (शृङ्खला)

एषेति ॥ अमुध्मिन्देशे एषा मुक्ताशुक्तिः (यस्यां मुक्ताफलानि प्रसूयन्ते तत्पुटम्) विलसति । यथा उद्घोधेन मुखविकसनेन आलम्बितफलवामाश्वासैः आलम्बितः फलानां वामेन उद्गिरणेन आशु शीघ्रम् आसः क्षेपणं यैस्तैः, वामाश्वासैनिःसरणवायुभिः, सपिद सह प्रसविनरोधस्य प्रसूतिप्रतिबन्धस्य शुक्तिः शोको रोधिस कूले अलमंत्यर्थ मुक्ता ॥ चक्रवालयमकम् ॥ जलधरमाला ॥

गोखुराहत इवायमेकतो वर्तिकाभिरिव वर्तितो अन्यतः । मेवविश्रम इवाम्बुधिः कचित्संकुलः स कुलपर्वतैरिव ॥ १२ ॥

गोखुरेति ॥ अयम् अम्युविः एकत एकस्मिन्स्थाने गोखुराहतो गवां खुरेराहत इव, अन्यतोऽन्यस्मिन्स्थाने (शिल्पिभिः) वर्तिकाभिश्चित्रलेखनिकाभिः वर्तितो लिखित इव, क्कचित् मेघविश्रमो जलदोदयमंशय इव, कचित् कुलपर्वतैः संकुल इव भाति ॥ रथोद्धता ॥

उद्यक्तानामुद्धिमहत्त्वस्तुत्या युक्त्यैतिस्मिन्ननु गुणभारत्यागः। स्थाने स्थाने भवति कवीनां कुर्वत्युक्त्ये तस्मिन्ननुगुणभारत्यागः॥१३॥ (अन्त्यपाद्यमकम्)

उद्युक्तिति ॥ ननु अहो उद्धिमहत्त्वस्तुत्याः समुद्रगरिमवर्णनाया युक्त्या विचारणेन उ-द्युक्तानां कवीनाम् उक्त्ये निर्वचनाय अनुगुणभारत्यागः अनुगुणसरस्वतीदोषम् कुर्वति स्थाने स्थाने गुणभारत्यागः गुणानां यथोक्तशास्त्रोपदेशपरिज्ञानादिलक्षणानां भारस्य त्यागः भवति ॥ जलधरमाला ॥

किं मयीदामेप जलात्मा परिवारो लोलो भिन्द्यादित्युपपश्यन्तिव कूलम्। गत्वा गत्वावृत्तिमुदन्वान्भजतेऽयं न प्रत्येति स्वाम्यनुवर्गे प्रतिकूलम्॥१४॥

किमिति ॥ अयम् उदन्वान् 'एप जलात्मा जलरूपः परिवारः, लोलश्रञ्जलः सन् मर्यादां किं भिन्द्यात्' इति उपपर्यन्तिव कूलं रोधो गत्वा गत्वा आवृत्ति भजते ॥ स्वामी प्रतिकूलं प्रतिकूलगामिनम् अनुचरं न प्रत्येति ॥ मत्तमयूरं वृत्तम् ॥

वेगोऽत्येति प्रतिदिशमापूर्णानामालोकान्तं हिमकरविध्वस्तानाम् । वेलौवानां प्रतिनिशमस्मिन्नेषामालोकान्तं हि मकरविध्वस्तानाम् ॥१५॥ (अन्त्यपादयमकम्) वेगविति ॥ प्रतिदिशम् आपूर्णानां संभृतानां, हिमकरविध्वस्तानां शिशिरकरचन्द्रायो-तिक्षप्तानाम् (चन्द्रोदयो ह्युदिधवृद्धये) मकरविध्वस्तानां मकरैविध्वस्तानाम् एषां वेलौघानां कल्लोलसमूहानाम्, वेगो रयः अस्मिन्स्थाने प्रतिनिशं आलोकानतं सूर्योदयाविष, यथा स्यात्तथा आलोकानतं चक्षुविषयताम् अत्येति अतिक्रामित ॥ जलधरमाला ॥

स्वं मलमान्तरङ्गमिखलं सिललिधिरिधकं तित्तिमिराशियोगदिलतं यितिरिव परितः । आवरणात्मकं मुहुरयं बिहरिभनुदिति प्रायश ईदृशी हि महतां गतिरितिविमला ॥ १६ ॥

स्वं मलेति ॥ अयं सिललिधः समुद्रः स्वमात्मीयम्, आन्तरङ्गं मध्यगतम्, अखिलं समस्तं तिमिराशियोगदलितं मीनसमृह्मंबन्धविध्वस्तम्, आवरणात्मकं जनझम्पनरूपं तन् मलम् । यतिः आन्तरङ्गमात्मप्रदेशानुविद्वम्, तिमिराशियोगदिलतं पापाज्ञानभक्षण-शीलचित्तवचनकायिनरोधनाशितम्, आवरणात्मकं ज्ञानव्यक्तिप्रच्छादनरूपम्, अखिलं मलं पापम् इव । अधिकं यथा स्यात्तथा मुहुर्वारंवारं परितः सामस्येन बहिः अभिनुदति उत्किपति ॥ हि यतः महतां प्रायश ईदृशी अतिविमला गितर्भवति ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥ वैश्वपत्वपतितं वृत्तम् ॥

उद्बिन्दूनां मुहुरनुबद्धं वीच्या वात्यासारं प्रशमि तता पारम्यम् । फेनालीनां छिमितिकरोत्येतस्मिन्वात्या सारं प्रशमिततापा रम्यम्॥१७॥ (अन्त्यपादयमकम्)

उद्बिन्द्नामिति ॥ एतस्मिन्प्रदेशे तता विस्तृता प्रशमिततापा नाशितसंतापा सावान्या वातमण्डली वात्या विजृम्भमाणया वीच्या तरहेणानुबद्धम् रम्यं मनोहरम्, उद्बिन्द्नां बु-द्धुदवतीनां फेनालीनां पारम्यं शोभाम् अरमत्यर्थम्, असारं शीघ्रं छिमितिकरोति विनाश-यति ॥ जलधरमाला ॥

अन्वेति रत्नोक्षिसितेन्द्रचापः कल्लोलमेवः सकदम्बकेन ।

नभस्वता शङ्खचलद्बलाकः क्षोमं गतः प्रावृपमम्बुराशिः ॥ १८ ॥

अन्वेतीति ॥ रत्नोर्ह्हसितेन्द्रचापः, कक्षेत्रमेघः, शङ्कचलद्वलाकः, अम्बुराशिः समुद्रः सकदम्बकेन सब्क्षविशेषकुषुमेन ससम्हेन वा क्षोभं गतः सन् प्राव्युषं वर्पामन्वेत्यनुकरोति ॥ अनुकार्यानुकारकयोरुपमावधारणगर्भसमासेन मादश्यम् ॥ उपजातिः ॥

इत्थं तेन व्यापृतनेत्रेण पयोधौ वेलावेगाद्भानुसमीपं हियमाणा ।

क्रन्दन्त्यन्तःस्नेहकुपाई परिवृत्य श्रीमत्सीतापक्रमतप्ता विलुलोके॥१९॥ इत्थमिति ॥ इत्थं पयोधौ व्यापृतनेत्रेण तेन रावणेन स्नेहकुपाईम् अन्तश्चेतः परिवृत्य वेलावेगात् अन्तर्मुहूर्तसमयात् भानुसमीपं हियमाणा नीयमाना, अपक्रमतप्ता अन्याय- मार्गजदुःखसंतप्ता श्रीमत्सीता ऋन्दन्ती राम राम रक्ष रक्षेत्यादिविलापं कुर्वती सती वि-लुलोके ॥ भारतीये — वेलावेगात् कल्लोलरयेण कर्त्रा । कर्तर्यप्यपादानत्विवक्षया पश्चमी भानुसमीपं ह्रियमाणा (अतएव) तापक्रमतप्ता (अतएव) क्रन्दन्ती श्रीमत्सी ॥ मत्तम-यूरं वृत्तम् ॥

स्थिरसमुद्रसमुद्रसकौतुकाद्युगभुनं विनयेन नयेन च।

तमुदितं मुदितं ह्यनुजोग्रवागिति विभुं निजगौ निजगौरवात् ॥ २०॥ स्थिरसेति ॥ स्थिरसमुद्रसमुद्रसकौतुका स्थिर समुद्रे मुद्युक्तरसजनकं मुद्रसयुक्तं वा कौतुकं यस्याः सा, उप्रवाग्, अनुजा धूर्पणला, द्युगभुजं दिवं गतान्देवानभुनिक्त त्रायते तम्, विभुं तं रावणं येनैव वाक्येन मुदितं (तस्य) भवेत् तद् उदितं वाक्यं विनयेन प्रश्रयेण निजगौरवात् स्वकीयमाहात्म्यात् इति वक्ष्यमाणं निजगौं अपि तु न उक्तवती ॥ भारतीये—अप्रवाक् अनुजो भीमोऽर्जुनो वा युगभुजंयुगे इव भुजे यस्य तम्, उदितमभ्युद्रयं गतम्, स्थिरसमुद्रसकौतुकात् मुदितम्, निजगौरवात् विनयेन नयेन दण्डनीत्या-दिना च ॥ द्रुतविल्डिम्वतम् ॥

सोऽयं नगर्याः परिखायमाणो वाताहतैरम्बुकणैः पयोधिः ।

दूरोन्नमत्पाण्डुकुलाम्यमुचैरक्षोध्वनं त्यानयति श्रमं त्वाम् ॥ २१ ॥

सोऽयमिति ॥ नगर्याः परिखायमाणः सः अयम् पयोधिः, दूरोन्नमत्पाण्डुकुलाध्यम् बहुकालोन्नितिप्राप्तिनर्मलवंशप्रधानम्, रक्षोध्वजं राक्षमानां ध्वजायमानम्, त्वाम् वाता- हतैः अम्बुकणैः उच्चरत्यर्थे श्रमं त्याजयित ॥ भारतीये — उच्चेरक्षः स्थ्लशङ्कादिः पयोधिः दूरोन्नमत्पाण्डुकुलाध्यम् दीर्घोन्नतपाण्डुराजान्वयज्येष्ठम्, अध्वजं मार्गोत्पनं श्रमम् ॥ इन्द्र-वज्रावृत्तम् ॥

अत्रासनकमकरैरयमाविलोऽलमायातिपातिविसरो जवनस्वरोऽधः ।

अत्रासनक्रमकरे रयमाविछोछमायाति पाति विसरोजवनस्वरोधः ॥२२॥ अत्रेति ॥ अत्र देशे, आविछः सक्तुषः, आयातिपातिविसरः आयं नर्दासंगमम् अ-तिपत्ततियंवर्शाछो वीनां पक्षिणां सरः समुदायो यत्र सः, अधः अधस्तात् जवनस्वरः श्रीघ्रघोपः, अयं सरित्पतिः, अत्रासनक्रमकरेः न त्रासो येपु तैनेक्रमकरयादोभिः, आ-विछोछं चत्रहम्, रयं वेगम्, (ते) आसनक्रमकरेः आसनक्रममतिथिसत्कारं कुर्वद्भिरेव (हेतुभिः) आयाति । विसरोजवनखराधः विभिर्ष्यलक्षितसरोजवनवत्स्वीयरोधः पाति रभ्क्षति ॥ अर्धसमयमकम् ॥ वसन्ततिछकावृत्तम् ॥

यद्वातकी यद्विभिस्तरङ्गी तित्क गतो विधिमहानियोगम् । सत्त्वानुकम्पाभिरतो यद्विधस्तित्क गतो विधिमहानियोगम् ॥ २३ ॥ यदिति ॥ यत् यस्मात् वातकी वाताकान्तः बिष्मः त्वक्संकोचाकान्तः, तरङ्गी तर-ङ्गाकान्तः अस्ति । तत् अयमव्धिः विधमहानियोगं वार्द्धक्येनापचयसंबन्धं किं गतः । अपि तु न ॥ यत् अयमिन्धः सत्त्वानुकम्पाभिरतः प्राणिक्ववायामभिरतः । तत् ऋषिम-हानियोगं मुनीनां महासेवां किं गतः । अपि तु न तस्य जडत्वात् । किंतु सत्वानां मीनादीनां कम्पनतः पश्चात् अभिरतं सामस्त्येन क्रीडनं यस्येत्यर्थः ॥ इन्द्रवज्रावृत्तम् ॥

अमुत्र मकरैः करैर्विरचिता चिता विनियतायताप्य च नभः । नभस्वदयुतायुता दिशमितामिता समहिमा हिमा जलतिः ॥ २४ ॥

अमुत्रेति ॥ अमुत्र देशे मर्कर्यादोविशेषेः करैः शुण्डादण्डैः विरचिता, चिता पुष्टा, विनियता विभिः पक्षिभिर्नियता संबद्धा, नभो वियद् आप्य आयता दीर्घा च, नभस्वदयु-तायुता वातानामयुतैरा समन्तायुता, अमिता प्रचुरा, समिहमा माहात्म्ययुता, हिमा शीतला, जलतिः पयःपूरः दिशम् इता व्याप्ता ॥ जलोद्धतगितिः ॥

समुन्नताम्भोजकुलाभिनन्द्यां विद्याधराणामधिवासभूमिम् । त्वं द्वारकान्तां खलु पश्यसीमां राजन्नलङ्कामहितां परेम्यः ॥ २९ ॥

समुन्नेति ॥ हे राजन् रावण, त्वं समुन्नताम्भोजकुलाभिनन्यां समुन्नतैर्मान्यैः अम्भोन् जकुलेविभीषणादिराक्षसैः प्रशस्याम् उद्ण्डकमलगाजिविराजमानां वा, विद्याधराणामधिन् वासभूमिम् विद्याधराणां खेचराणां निवासभूमिम्, द्वारकान्तां द्वारैः कान्तां मनोहराम्, परेभ्यः शत्रुभ्योऽहिताम् इमां लङ्कां न पश्यिस किम् । पश्यस्येव ॥ भारतीये—हे रा-जन् युधिष्ठिर, समुन्नतां तुङ्गाम् भोजकुलाभिनन्द्यां भोजकुलेन वृष्णिकुलेनाभिनन्द्याम् । विद्याधराः शस्त्रपरिज्ञानवन्तः । परेभ्य उत्कृष्टेभ्यः अलमत्यर्थे कामहितां यथेष्टिहिताम्, तामिमां द्वारकां खलु निश्चयेन पश्यिस ॥ उपजातिः ॥

कल्लोलैरिह जल्धेः सुधागृहाणि व्यज्यन्ते मुरजरवा न गर्जितेन। नाम्भोदैः सततगतर्गविधयूपाः प्राप्तापि त्रजति न लक्ष्यतां पुरीयम् ॥२६॥

कल्लोलैरिति ॥ इह पुरि सुधागृहाणि जलधेः कल्लोलैः, मुरजरवा जलधेर्गर्जितेन, ग-वाक्षधूपाः सततगर्तरम्भोदेः, न व्यज्यन्ते (अतः) प्राप्तापीयं पुरी लक्ष्यतां न याति ॥ प्रहर्षिणी ॥

धीरन्तुं गां गत्वा स यस्यामरस्य धीरं तुङ्गाङ्गत्वाच्छ्रियो वश्चति द्याम् । रिक्तः स्वर्गेणाकारि मानोऽज्ञकेन साम्यं किं सोऽस्या याति मानोज्ञकेन॥२७॥

धीरमिति ॥ अस्या नगर्याः, गां भूमिं गत्वा रन्तुं क्रीडितुं यस्यामरस्य देवस्य धीर्बु-द्धिभेवेत्, सोऽमरः (एतस्या नगर्याः) श्रियः शोभायाः, तुङ्गाङ्गत्वात् स्फीतावयवत्वात् द्यां स्वर्गे धीरं निःक्षोभं यथा स्यात्तथा वञ्चति त्यजति । (अतः) अज्ञकेन मूर्खेण, स्वर्गेण, रिक्तः श्रून्यः, मानः, अकारि । स स्वर्गः (अस्याः पुरः) साम्यं तुल्यताम् , मानोज्ञकेन सौन्देयेण किं याति । नैव याति ॥ वैश्वदेवीवृत्तम् ॥ अस्याम्बुधेर्यातिनवृत्तमार्गे पुञ्जैः स्थिता ये मणिशुक्तिशङ्काः ।
तथा त एवार्य निवेशनेऽपि स्थिता इवान्तर्बिहरप्यमुष्याः ॥ २८ ॥
अस्येति ॥ हे आर्य, ये मणिशुक्तिशङ्काः अस्य अम्बुधेः, यातिनवृत्तमार्गे गतागतपथे,
पुञ्जै राशिभिः स्थिताः । तथा ते एव मणिशुक्तिशङ्काः, निवेशनेऽपि राशिरचनायामपि
स्थिताः । तथा च अमुष्या नगर्या अन्तर्मध्ये बहिर्बोद्यप्रदेशेऽपि ते स्थिता इव मान्सन्ते ॥ उपजातिः ॥

यस्याः समीपेऽम्ब्रुनिधिनिंपण्णो रत्नैः स्फुटं भोजनभाजनानि । स्त्रियश्च देवाप्सरसां सदृश्यः कि वर्ण्यतेऽस्या विभवो नगर्याः ॥२९॥ यस्या इति ॥ यन्त्रिकटे समुद्रस्थितिः यस्यां भोजनभाजनानि रत्नमयानि, स्त्रियश्चा-प्सरोभिस्तुल्याः । तथा चास्या नगर्या विभवो विभृतिः कि वर्ण्यते ॥

अत्र समेता मृदुरसमेता अकुटिलास्याः सरकुटिलास्याः । भूप रमन्ते ह्यनुपरमं ते वंगमनेन व्यभिगमनेन ॥ ३०॥

अत्रेति ॥ हे भूप, अत्र देशे समेता मिलिताः, अ्कृटिलास्या त्र्भहभङ्गुराननाः, स्म-रकुटिलाम्या स्मरस्य कंदर्षस्य कुटिर्गृहं लास्यं नृत्यं यासां ताः, एताः (कामिन्यः) ते तव अनेन व्यभिगमनेन संमुखागमनेन मृदुरसं मधुररमम् अनुपरममनवग्तम् वेगं शीघ्रं यथा स्यात्तथा गमनेते कीडन्ते ॥ अनुकृलावृत्तम् ॥

कामिपरीता मधुविपरीता भृमिप कान्ता स्फुरदलकान्ता । काप्यनुगेयं लयमनुगेयं गायति मत्ता ऋतरतिमत्ता ॥ ३१ ॥

कामीति ॥ हे भूमिप, कामिपरीता कामुकावेष्टिता मधुविपरीता मधेन विपरीता सदाचारश्रष्टा मधुगन्थेन विभिन्नभ्रमेरव्योघा वा स्पुरदलकान्ता दीप्यमानकेशामा मत्ता क्षीबा कृतरितमत्ता विहितसंभोगवत्ता कापि इयं कान्ता अनुगेयं गेयस्य पश्चात् लयं हुतमध्यविलम्बितम् अनुगा अनुगच्छन्ती सती गायति ॥

वादयितारं प्रियद्यितारं वाङ्गुखरा गाहितमुखरागा ।

तं बहुधा तु ऋमबहुधातु क्ष्माधिप हित्वाभिपतित हि त्वा ॥ ३२ ॥ वादेति ॥ हे क्ष्माधिप, अरमत्यर्थम् वाङ्मुखरा वचनवाचाला, गाहितमुखरागा गाहितो व्यालोडितो मुखे रागम्ताम्बृलादिजनितो यया सा प्रियदियता सम्नेहकामिनी क्रम• बहुधातु ऋमेण परिपाट्या बहवो धातवो व्यञ्जनप्रभृतयो यस्मिन्वाद्यकर्मणि तत् बहुधा वादियतारं तं तु हित्वा परित्यच्य हि निश्चयेन त्वा त्वाम् अभिपतित संमुखमायाति ॥

मङ्गलयुक्त्या मृदुगलयुक्त्या कोऽप्यनृशंसं परमनृशंसम् । लोक उदारः सहसुतदारस्त्वामभियातिस्थिरमभियाति ॥ ३३ ॥ मङ्गलेति ॥ मृदुगलः कलकण्डः, उदारः औदार्यगुणोपेतः, सहसुतदारः सुतैर्दारेश्व सिहतः कोऽपि लोकः अनुशंसमघातुकम्, परमनृशंसं परमेषु उत्कृष्टेषु नृषु शंसा स्तु-तिर्यस्य तं (कर्मधारयेन विरोधः) अतिस्थिरं निःक्षोभप्रकृति त्वाम् अभिया निःशङ्कतया मङ्गलयुक्त्याः कल्याणघटनायाः, उत्तया निर्वचनेन, अभियाति संमुखमायाति ॥

इत्यर्जुनोक्तां मनसा प्रसन्नः स्वसुः स्थिराभिः प्रतिमान्यवाग्भिः। राजा पुरं प्रापदरातिचारविद्रावणो धर्मकृतोद्भवस्ताम् ॥ ३४ ॥

इति ॥ अर्जुना आ समन्ताहजुना मनमा प्रसन्नः अरातिचारिवर् शत्रुचेष्टोपाय-ज्ञाता धर्मकृतोद्भवः पुर्ण्यावनाशायोत्पन्नः, रावणो राजा इति एवमुक्ताभिः स्थिराभिः वि-चारसहाभिः, स्वसुर्भागन्याः शूर्णण्लायाः प्रतिमान्यवाग्भिः प्रशस्यवचनः, उक्तां तां पुरं लङ्कां प्रापत् ॥ भारतीये—मनसा प्रमन्नः, स्वसुः शोभनप्राणः, अरातिचारविद्रावणो वैरिचेष्टोपायविनाशकः, धर्मावतारो युधिष्टिरः प्रतिमान्यवाग्भिः अर्जुनोक्ताम् अर्जुनेनो-क्तामुपदिष्टाम् ॥ क्षेषः ॥ उपजातिः ॥

मनोभिरामप्रमदां विशन्तीं क्षणं निशायोपवने सुदृष्टिम् । उत्कण्ठभावं गमितोनतात्मा प्रचक्रमेऽभ्यन्तरमेव गन्तुम् ॥ ६९ ॥

मनोभिरामेति ॥ अनतातमा अजितेन्द्रियः (रावणः) उत्कण्ठभावमीत्सुक्यं गभितः प्रापितः सन् सृद्धिं चक्षुरिन्द्रियं मनः अभिलक्षीकृत्य क्षणं विक्रन्तीम् बहिरव्यापारित-नेत्राम् रामप्रमदाम् सीताम् उपवने निशाय संनिवेद्य अभ्यन्तरं नगरमध्यम् एव गन्तुं प्रचक्रमे ॥ भारतीये—नतातमा जितेन्द्रियः सविनयमृतिवी, उत्कण्ठभावमध्वप्रीवत्वम् , अभिरामप्रमदामभिरामस्य अर्जुनस्य प्रमदां द्रापदीं मनोज्ञसुन्दरीं वा, यद्दा मनः सुद्धिं च उपवनं विक्षन्तीम् (प्रकरणादध्याहारः) ॥

विदेहसंकल्पनसंभवायाः प्रीतेस्तदालोकसमुत्युकाभिः । द्रागित्यभीये पुरसुन्दरीभिः सरोदमीतापहृतो कृतार्थः ॥ ३६ ॥

विदेहति ॥ विदेहसंकल्पजसंभवाया जनकपुत्रीसंबन्धिन्याः प्रतिहेताः तदालोकसमुत्सुकाभिर्जनकात्मजादशेनोत्कण्ठिताभिः पुरसुन्दर्राभिर्छद्भाकाभिर्नाभिः सरोदर्सातापहता रदजानकाहरणे, कृतार्थः कृतकृत्यः (रावणः) द्राक् श्रीप्रम् अभीय अभिगतः ॥
भारतीये—विदेहसंकल्पजसंभवायाः विदेहादनङ्गात् संकल्पजात् 'जाने संकल्पतो मूलं
कामं कामस्य जायते । तत्राशाद्यि तत्राशः कथ्यते मुनिपुंगवैः ॥' इत्यक्तेर्मानसविकारजातात् संभव उत्पत्तिर्यस्यागतस्याः तदालोकः युधिष्ठिरावलोकनम् रोदसीतापहतौ द्यावाभृमिसंतापहरणे ॥ क्षेपः ॥

स्थयं द्विरेफाकुलपुष्पभारं रुद्धा व्रजन्ती चिहुरं करेण । पुद्धानुपुद्धं मदनेन मुक्तानुत्पाटयन्तीव शरान्पराभूत् ॥ ३७ ॥ श्च्यमिति ॥ परा कामिनी द्विरेफाकुलपुष्पभारं अमेरैर्व्याप्तः पुष्पभारो यत्र तं श्चयं शिथिलं चिहुरं केशजालम् करेण रुद्धा वजनती मदनेन मुक्तान् शरान् पुङ्कानुपुङ्कं पि-च्छानुपिच्छं यथा भवेत्तथा उत्पाटयन्ती इव भवेत् ॥

अन्यात्मदर्शे मुखमीक्षमाणा तथैव हस्तेन तमुद्वहन्ती । किं मे मुखं रम्यमुतेन्दुरेवं तं स्पर्धया दर्शयितुं गतेव ॥ ३८ ॥

अन्येति ॥ तथैव अन्या कामिनी किं मे मुखं रम्यम् उत इन्दुः, एवं स्पर्धया मुखम् आत्मदर्शे मुकुरुन्दे दर्पणे ईक्षमाणा हस्तेन तमात्मदर्शम् उद्वहन्ती सती तं राजानं दर्शनितुं साक्षीकर्तुम् इव गता प्राप्ता ॥

महानिवेशं कुचभारमेका धृत्वा कराभ्यां त्वरितं जिहाना । उपर्युपर्युच्छ्वसिता नताङ्की शून्यं तरन्तीव घटद्वयेन ॥ ३९ ॥

महानिवेशमिति ॥ एका नताक्षी कामिनी, महानिवेशं घनपीनोन्नतस्थितमन्तम्, कुचभारं कराभ्यां घृत्वा त्वरितं जिहाना गच्छन्ती सती घटद्रयेन शृन्यमाकाशं तरन्ती इव उपर्युपरि उच्छसिता ॥

विधूय लीलाम्बुजमुत्पलाशं निघन्निलं कर्णगमुत्पलाशम् । भ्रेजेऽङ्गनौवः सुरयो निजेन हावेन गच्छन्सुरयोनिजेन ॥ ४०॥

विध्येति ॥ सुरयोऽतिवेगवान्, अङ्गादाः कामिनीसम्दायः, गच्छन्, उत्पलाशमुद्र-तदलं व्याकोशम्, लीलाम्बुजं क्रीडाकमलम्, विध्य कम्पयित्वा कर्णगं श्रवणे गच्छन्तम्, उत्पलाशं कमलस्पृहम्, अलि निम्नन् वारयेश्च सन्, निजेन आत्मीयेन सुरयोगिजेन अ-मरसंभवेन हावेन श्रेजे ॥

दष्टाघरं तिष्ठतु संप्रहारः कस्याश्चिदास्तां कटकोपवेशः । सर्वीन्त्रजनत्यास्त्वरितं भुजस्य विक्षेपमात्रं विवशीचकार ॥ ४१ ॥

दष्टेति ॥ संप्रहारः परस्परताडनं दष्टाधरं यथा भवेत्तथा निष्ठतु, कटकोपवेशोऽव्यक्तकं-कणरवः आस्ताम् , त्वरितं त्रजन्याः कस्याश्चिद् भुजस्य विक्षेपमात्रमन्दोलनमात्रं सर्वान् विवशीचकार ॥ इन्द्रवज्रावृत्तम् ॥

अंसान्तविश्रान्तकुचान्तचकमान्दिष्य कान्तेन तमर्घपीतम् ।

विम्बौष्ठमाक्षिप्य निर्मालिताक्षं सीत्कारपूर्वं कुलटाम्यवावत् ॥ ४२ ॥

अंसान्तेति ॥ कान्तेन प्रियेण अंसान्तविश्रान्तकुचान्तचक्रं स्कन्धमध्योपविष्टस्तनच्-चुकं यथा स्यात्तथा आक्षिष्य आलिङ्गच निर्मालिताक्षं यथा स्यात्तथा अर्धपीतं तं थिम्बोछं सीत्कारपूर्वे यथा स्यात्तथा आक्षिप्य आकृष्य (प्रियमुखान्मोचियत्वा) कुलटा अभ्यधावत्॥

आकृष्य हस्तं विधृतं वरित्रा काचित्रवोदा सहसाभ्ययासीत्। प्रियानुबद्धं पटमालिखन्ती हित्वागमत्रोषितभर्तृकान्या ॥ ४३ ॥ आकृष्येति ॥ काचित् नवोढा वरित्रा वरेण विधृतं गृहीतं इस्तं आकृष्य मोच-यित्वा सहसा शीघ्रं अभ्ययासीत् । अन्या प्रोषितभर्तका प्रियानुबद्धं पटं हित्वा त्यक्त्वा आलिखन्ती सती अगमत् ॥ उपजातिः ॥

उन्मील्य रूपं सह सामि ताभिस्तत्त्व्िकाभिः सहसा मिताभिः । वर्णोत्करेश्चित्रकरः सायातिकान्तोऽखिलश्चित्रकरः सा याति ॥ ४४ ॥

उन्मील्येति ॥ चित्रकर आश्चर्यकृत् स्मयातिकान्तो गर्वपर्वताधिष्टः, अखिलः स-मस्तः चित्रकरश्चित्रशिल्पकरः, मिताभिः स्तोकाभिः तृष्ठिकाभिश्चित्रलेखनिकाभिर्वणी-रकरैहिङ्गुलहरितालिकादिभिः सामि अर्थं रूपम् उन्मील्य ताभिर्लेखनिकाभिः सहैत याति स्म ॥ अत्र कांतुकरमरसिकतया विमनस्कत्वमभिहितम् ॥ इन्द्रवज्रा ॥

वक्रोक्तिमुत्प्रेक्षणमङ्गबन्धं श्ठेषं सारन्कृत्यवरातिम्दः।

द्विसंधिचिन्ताकुलितो विषण्णः कविवियोगीव जनोऽम्यमपैत् ॥४९॥

वक्रोक्तीति ॥ वक्रोक्तिम् उत्प्रेक्षणमुद्येक्षाम् अठकारम् , अङ्गबन्धं पद्मादिबन्धम् , क्षेपं शब्दक्षेपमर्थक्षेपं चालंकारं स्मरन् , कृत्यवलातिम्हः कार्यसामर्थ्योनिम्झः, द्विसंधिन्तिनताकुलितो हयोः कथयोः पदयोवां संधेः संधानस्य चिन्तया आकुलितः, अतएव, विपण्णो विमनस्कः कविजनः । वक्रोक्ति कृष्टिलवचनम् , उत्प्रेक्षणं रमणीरमणीयकटाक्षम् , अङ्गबन्धं चतुःपष्टिशरीरबन्धम् अजुविपर्गतवृत्तदण्डकप्रभृतिकरणाख्यम् क्षेपमालिङ्गनं स्मरन् कृती प्रतिज्ञावान् अवलातिमृदः अनिम्हमार्यः द्विसंधिचिन्ताकुलितः द्वयोः स्वस्य मार्यायाश्च संधेः संधानस्य मेलनस्य चिन्तया आकुलितः विषण्णः वियोगी विषयोगी द्व। अभ्यस्पत् ॥ क्षेपः ॥ उपजातिः ॥

शालस्य हर्म्यस्य च गोपुरस्य पुरस्य शृङ्गेप्वतिरञ्जनेन । जनेन दृष्ट्ये निचितेन पूर्वापूर्वीधिरूढासुमतां छलेन ॥ ४६ ॥

शालस्येति ॥ दृष्यं राज्ञां दर्शनाय पुरस्य नगरमंबन्धिनः शालस्य प्राकारस्य, हर्म्यस्य प्रासादस्य, शृक्षेपु शिखरेषु निचितन संवृतेन अतिर अनेन अतिशयानुरागवता जनेन छो-केन 'असुमतां प्राणिनां छलेन अधिहृहा अपूर्वा पूरिव' (इ्यं नगर्गा) भाति स्म ॥

दिदृक्षमाणस्य जनस्य तस्मिन्कालेऽिक्लानि क्षणमिन्द्रियाणि । तं नेत्रमात्रस्थितिमेव जग्मुः स्वस्थाननिर्वेद्मिवागनानि ॥ ४७ ॥

दिदक्षेति ॥ तं राजानं दिदक्षमाणस्य द्रष्टुमिच्छोर्जनस्याखिलानीन्द्रयाणि स्वस्यान-निर्वेदमात्मीयवसतिखेदमागतानीव तस्मिन्काले क्षणं नेत्रमात्रस्थितिमेव जग्मुः॥ उत्प्रेक्षा॥

स धृतव्यजनेन जनेन पुरं परमङ्गलमङ्गलघोपकृता । नगरीमभिरञ्जयता जयतादितिवाक्यविभागमितो गमितः ॥ ४८ ॥ स घृतेति ॥ घृतव्यजनेन घृततालवृन्तेन, परमङ्गलमङ्गलघोषकृता परमुत्कृष्टं मङ्गलं द्-वीक्षतादिमङ्गलद्रव्यसंनिधानं मङ्गलघोषं गीतस्क्तपाठादि च कुर्वता, नगरीं पुरम् अभि-रज्ञयता अभि सामस्येन रज्ञयता सुधागैरिकादिभिलेंपयता, जनेन 'जयतात्' इति वाक्य-विभागं गमितः प्रापितः स रावणो युधिष्ठिरश्च पुरं लङ्कां द्वारकां च इतः प्रविष्टः ॥ तो-टकवृक्तम् ॥

खगोचरं जलपमधिस्त्रि शृण्वन्संमान्यलङ्कारमणीन्निरूप्य । हर्म्यस्थकन्योज्झितपुष्पलाजं स राजमार्गं नृपतिः प्रपेदे ॥ ४९ ॥

स्वगोचरमिति ॥ स वृपती रावणः संमान्यलङ्कारमणीं संमाननीयलङ्कानगरीमेव रमणीं प्रियां निरूप्यावलोक्य अधिस्त्रि स्त्रीमध्ये स्वगोचरं स्विवपयकं जल्पं वृत्तान्तं शृष्वन् सन् हम्येस्थकन्योज्ज्ञितपृष्पलाजम् प्रासादस्थितकुमारीप्रक्षिप्तानि पृष्पणि लाजा भृष्टत्रीहयो यत्र तं राजमार्गे प्रयेदे प्राप ॥ भारतीये—संमान्यलंकारमणीन् संमानिनः सम्यक् मां लक्ष्मीमनन्ति प्राणन्ति पृष्टि नयन्ति तथाभृतान् अलंकारभृतान् मणीन् निरूप्य वृपनितियुधिष्टिरः ॥ श्लेषः ॥ उपजातिः ॥

आर्द्री बालाश्चिक्षिपुस्तस्य शेषामुचैरूढा येन सा धूर्वरायाः । आलोकान्तं कीर्तिलक्ष्मीप्रतापरुचे रूढायेन साधूर्वरायाः ॥ ५० ॥

आद्रीमिति ॥ रूटा येन रूटो जगत्ख्यातः अयः शुमावहो विधियंस्य तेन, येन नृषेण वरायाः शोभनायाः, उर्वरायाः सर्वशस्याट्यभूमेः, मा, उर्धमहती, भुः, आलोकान्तं लो-कत्रयं यावत्, कीर्तिलक्ष्मीप्रतापैः साधु लोकप्रशंसाविषयत्वान्मनोहारि यथा स्यात्तथा उ-चैर्वाटम् उटा । तस्य राज्ञस्तदुपरि बाला मुग्धा आदी शेषां देवनिर्माल्यं चि-क्षिपुः ॥ शालिनी ॥

विभीषणाभ्युन्नतकुम्भकर्णमुख्यैमीहानागवर्छेयुतेन । पराक्रमेणेन्द्रजितोद्धतेन प्रत्यभ्युदीये हरिणक्षणेन ॥ ५१ ॥

विर्भाषणेति ॥ विर्भाषणाभ्युत्रतकुम्भकणंमुख्येः, महानागवर्छमेहानागतुल्यवर्छः, युतेन युक्तेन, पराक्रमेण शन्त्राक्रमणकर्ञा, उद्धतेन गर्वपर्वताधिकदेन, हारणेक्षणेन मृग-चक्षुपा, इन्द्रजिता प्रत्यभ्युदीये प्रत्यभ्युत्थितम् ॥ भारतीये—विर्भाषणानि अभ्युत्रता-स्तुङ्गाः कुम्भाः कर्णाः गुखानि येपां तानि तैर्विर्भाषणाभ्युत्रतकुम्भकणंमुख्येः (बहुर्बाब्युत्तरं शाखादित्वात्स्वार्थे यः) महानागवर्छगंजेन्द्रमैन्ययुतेन, पराक्रमेण प्रतापत इन्द्रनिता, उद्धतेन हरिणा नारायणेन ईक्षणेन अवलोकनेन प्रत्यभ्युदीये ॥ क्षेपः ॥ उपजातिः ॥ अत्र स्नुताधिकमनोजवधूतमालपत्रप्रयुक्तकुर्युमाञ्जलिसिक्तमूर्तिः । अत्रस्नुताधिकमनोजवधूतमालपत्रप्रयुक्तकुर्युमाञ्जलिसिक्तमूर्तिः । अत्रस्नुताधिकमनोजवधूतमालपत्रप्रयुक्तकुर्युमाञ्जलिसिक्तमूर्तिः । अत्रसन्ति ॥ अत्र अवसरे स्नुताधिकमनोजवधूतमालपत्रप्रयुक्तकुर्युमाञ्जलिसक्तमुर्तिः ।

स्रुतेन स्वेदोद्रमेनोपलिक्षतो मनोजः कंदर्पी यासां ताभिर्वधूभिः तमालप्त्रैः प्रयुक्तेन कु-सुमाञ्जलिना सिक्ता मूर्तिर्यस्य सः, रावणः, युधिष्ठिरश्च, अत्रस्नुताधिकमनोजवधूतमाल-माल्येन न त्रसनशीलभावेनाधिकेन मनोजवेन धूतानि मालमाल्यानि येन तेन, तेन इन्द्र-जिता नारायणेन च सहितः सन् स्वगृहं स्वनिवासयोग्यगृहं विवेश ॥ वसन्ततिलका ॥

सुसहायतया सुसहायतया मधुरं मधुरिक्कतयाजितया।

शमितः शमितः सहितः महितः प्रतिवासरवासरति प्रययौ ॥ ९३ ॥

सुसहायेति ॥ सुमहायतया शोभना महायता रक्षकता यस्यां तया, मधुरमत्यन्तपे-शलं यथा स्यात्तथा मधुरिक्षतया मधुना वमन्तेन मद्येन वा रिक्षतया आहादितया, अजि-तया अपराजितया सुसहायत्या शोभनेन मित्रसमृहेन सहितः संयुतः, शं कल्याणमितः प्राप्तः, शमितः शान्तिवित्तः, महितः हितेन संयुतः, रावणः युधिष्ठिरश्च प्रतिवासरवासर्गतं प्रतिदिनं वासं रति प्राति प्रययौ ॥ नोटकबृत्तम् ॥

तां श्रीवधूं चिन्तयतान्यभोग्यां तेन स्वसात्कर्तुमपायमानाम् ।

न शीतमुष्णं न मतं युखाय स्वावस्थयातप्यत केवलं सः ॥ ९४ ॥

तामिति ॥ तां लोकविष्याताम्, अन्यमोग्यां राघवभोग्याम्, अपायमानां स्वसंनि-धितोऽपगच्छन्तीम्, श्रीवधं जानकीं स्वमात्कर्तुं स्वार्धानीकर्तुं चिन्तयता चिन्ताकुलेन तेन गवणेन मुखाय, शीतं श्रीगन्धकमलकर्प्रादिवस्तु न मतं नेष्टम्, उष्णं कस्तूरिकादि न मतम् । केवलं म रावणः स्वावस्थया अत्रष्यत् ॥ भाग्नीये—अन्यो दुर्योधनः श्रीवध् राज्यलक्ष्मारेव वध्ः, तेन युधिष्ठिगेण ॥ क्षेपः ॥ उपजातिः ॥

त्रेपे नृपाणां समवस्थयोचेः सेहे न दुर्याधनकामवाधाम् । बालाङ्गनापाङ्गकृतापहासं रहस्यसोभाग्यमलं निनिन्द् ॥ ९९ ॥

त्रेप इति ॥ रावणः, नृपाणां राज्ञां समवस्यया उच्चरित्रायेन त्रेपं, तथा दुर्याधनकाम-बाधां दुःखेन योदुं शक्यस्य कंदर्यस्य पीडां न सेहे । रहिस एकान्ते बालाङ्गनापाङ्गकृता-पहासं बालाङ्गनामिर्मुग्धाङ्गनामिः अपाङ्गेन कृतोऽपहासो यस्य तत् असोभाग्यमलं दौ-भीग्यरज्ञः निनिन्द ॥ भारतीये — असी युधिष्ठिरः रहिस दुर्योधनकामबाधां गान्धारीत-नयामिलापखेदम् । बालाङ्गनापाङ्गकृतापहासं बालेः शिशुमिरङ्गनामिः कान्तामिः अ-पाङ्गं निन्द्य यथा भवति तथा कृतोऽपहासो यस्येत्येवं यथा स्यात्तथा भाग्यम् अलमित-श्येन ॥ श्रेपः ॥

न गुणेर्वधू भिरमितो रमितो न विलेपनं निजगृहे जगृहे ।

विभवेषु नो वशमितः शमितः स गतो यतित्वमुदितो मुदितः ॥९६॥

नेति ॥ गुणैः श्रीण्डोदार्यादिगुणैः अमितोऽगाधः, राजा वध्मिनं रामितः क्रीडितः । तथा निजगृहे स्वमन्दिरे विलेपनं चन्दनादिना न जगृहे । विभवेषु वश न इतः । श- मितः शान्तचेताः अमुदितो ग्लानः उदितः अभ्युदयं गतः स यतित्वं गतः ॥ प्रमिता-क्षरावृत्तम् ॥

स वैरिणा श्रीमदनेन राजा निगूहमानो हृदयं विदीर्णम् । अगाधगम्भीरमुदात्तसत्त्वमाकारमग्र्यं विभरांत्रभूव ॥ ५७ ॥

स इति ॥ स राजा रावणः वैरिणा श्रीमदनेन श्रीकंदर्पेण विदीर्ण विदारितं हृदयं निगृहमानः दुर्जनहास्मयाद्गोपायन् सन् अगाधगम्भीरमकलनीयं, निक्षोभम्, उदात्तसत्त्वमुत्कटबलम्, अध्यं प्रधानम् आकारं कोपप्रसादादिज्ञापिकां शारीरप्रकृतिं विभरांवभृव ॥
भारतीये —अनेन वैरिणा दुर्योधनेन विदीर्ण श्रीमत् हृदयम् ॥ स्ट्रेपः ॥ उपजातिः ॥

स सदिस ह्पीकेशेनोचेर्बलेन गरीयसा
परमतनयेनायं भ्रातृत्रजेन च संगतः ।
विलुलितकथः शस्त्रे शास्त्रे कलासु कथासु च
प्रभुरगमयत्कंचित्कालं धनंजयमूर्जयन् ॥ ९८ ॥

इति धनंजयिरचिते धनंजयाङ्के राघवपाण्डवीयापरनाम्नि हिसंधानकाच्ये रावण-पाण्डवलङ्काहारवतीप्रवेशकथनो नामाष्टमः सर्गः समाप्तः ।

स सदेति ॥ सोऽयं प्रभ् रावणः सदिस मभायां गरीयसा गरिष्ठेन अजय्येन बलेन मैन्येन, उच्चरत्यर्थे ह्पिकेशेन इन्द्रियाधीनेन भोगाभिलापुकेण परमतनयेन प्रधानापत्येन भेघनादेन, आतृत्रजेन विभीषणादि आत्ममुहेन च मंगतः मन्, शक्ते शास्त्रे (जातावेकवचनम्) कलासु मृत्यगीतादिषु कथासु पूर्वमृत्ताख्यानेषु च विलुलितकथः विहितविचारणश्च सन् धनं जयं च अर्जयन् उपार्जयंश्व सन् कंचित्कालम् अगमयन् प्रापितवान् ॥
भारतीये—ह्पिकेशन नारायणेन गरीयसा वलेन चलभदेण परमतनयेन परं केवलं मत
इष्टः नयो नीतियेन तथाविधेन परेषां शत्रुणां मतो ज्ञानो नयो येन ताहशेन वा आत्वर्गेण भीमादिना च मंगतः सन् धनंजयमर्जुनम् अर्जयन् प्राहि नयन् ॥ क्षेपः ॥ हरिणीवृत्तम् ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुद्दालोपनामकश्रीच्छोटीलालात्मजश्रीबद्रीनाथविरचितायां द्विसंधानकाव्यटीकायां रावणपाण्डवलङ्काद्वारवतीप्रवेशकथनो

नामाष्टमः सर्गः ।

नवमः सर्गः ।

तिसम्काले जरासंघो वैरामोघिभया युतः । चित्तस्थमनुजं पश्यन्द्रतः पुरुषोत्तमम् ॥ १ ॥ तथा विराधितं वैरिभीमहानियमोद्यतम् । उद्युक्त्याश्वासयन्ख्यातस्तं कौरव्यंग्रुभावहः ॥ २ ॥ पृथ्व्याः पाताललङ्कान्तः श्रीगृहं प्राप्य भूपणम् । सीताचिन्ताकुलः कार्यं दुःखमालोचयन्स्थितः ॥ ३ ॥ अज्ञातचरितं रात्रुं श्रीवधूहरणोद्यतम् । विरित्सन्विधुना धोते सीधे शीतेऽप्यतप्यत ॥ ४ ॥

(चतुभिः कुलकम्)

तस्मिनिन्यादि ॥ तस्मिन् काले सीताहरणसमये, जरासंघो जरया वार्धक्येन असंघा असंबन्धो यस्य सः, अघिनया पापभयेन यृतः, दृग्तः चित्तस्यं मनोगतं पुरुषोत्तमं ल-क्ष्मणनामानम् अनुजं कनिष्ठश्रातसम् पर्यन्, वैरिमीमहानियमोद्यनं वैरिभ्यां खरद्प-णाभ्यां भियां भये सति महानियमे 'वैश्विधपर्यन्तं सक्चन्दनादि न उपभोक्ष्ये' इत्याकारके बते उद्यतं तं विराधितं खरदपणनिर्घाटितं चन्द्रोदरपुत्रं तथा लक्ष्मणवत् उद्युत्तया महा-विचारणया आधासयन्, को क्षिती एयातः, रघ्यंशभावतः सूर्यकरूकान्तिधारी भास्वति किरणसत्तां इन्ति स वा, सीवाचिन्ताकुळी जानकीहरणचिन्तया व्याकुळः सन् पृथ्व्याः भृषणं पाताललङ्कान्तः पाताललङ्कामध्ये श्रीगृहं विलासमन्दिरं प्राप्य दुःखं, यथा स्यात्तथा आलोचयन् अन्तर्मखाकारवृत्या व्यालोकमानः सन् स्थितो समोऽज्ञातचरितमविज्ञात-चेष्टं, श्रीवधृहरणोद्यनं जानकीहरणोद्यमं, शत्रुं रावणाभिधं विरित्सन् संहर्तुमिन्छन् विधुना चन्द्रेण थाते सुधीकृते शांते शांतलेऽपि अत्राध्यत् ॥ भारतीये—तस्मिन्काले शरतसमये, वैरामोधिभया वेरेण अमोधिया भिया युतः, चित्तस्थमनुजं मनोगतमनुष्यं, पुरुषोत्तमं नारा-यणं, दूरतः दुरस्यं पर्यन् ,विरि-भीम-हानि-यमोद्यतं वैरिभृत-भीमसेनप्राणत्यारे वतोद्यमपरं विराधितं पाण्डवेभ्यो हुद्यन्तं, तं कॉरच्यं दुर्योधनम्, उर्युक्त्या उच्चविचारणेन आश्वास-यन्, शुभावहः शुभमावहति शुभं न वहति वा, पृथ्व्या भूमेः पाता, कान्तः कमनीयः, सीताचिन्ताकुलः मुमिस्थितिचिन्ताकुलः मन्, आललं मनोहरं, भपणं श्रीपृहं लक्ष्मीरूपगृहं प्राप्य कार्यम् आलोचयन् दुःखं यथा स्यात्तया स्थितः, जगमंधो तन्नामा नारायणप्रति-कूलः । श्रीवधृहरणोद्यतं लक्ष्मीललनापहारोद्यतम् । विधुना कपूरण ॥ क्षेपः ॥ सर्गेऽस्मि-**बन्**ष्ट्रष्छन्दः ॥

> सत्यग्रेसरसीतापहारिण्येपेत्यलोकयत् । यां यां तया तयारत्या दृनः परमकाष्ठया ॥ ९ ॥

सत्येति ॥ एपा सत्यव्रम्पसीतापहारिणी सतीनां पतिव्रतानामप्रेसरायाः सीताया अपहा-रिणी, इति प्रकारेण यां यामलोकयद् दृष्टवान् तया तया परमकाष्ट्रया अतिशयितया अ-रत्या रामो दृनः ॥ भारतीये—सती मनोहारिणी, नापहारिणी, एपा सरसी अभे वर्तने इति यां यां सरसीम् अलोकयत् परमकाष्ट्रया परमोत्कर्षप्राप्तया अरत्या अप्रीतिमत्या तया तया सरस्या जरासंघः दृनः ॥ श्हेषः ॥

स्तनभारोऽधिकगुरुर्मध्यस्थो बलिविभ्रमः । तथापि साधुसंयोगात्तं न जहुः पुरेऽङ्गनाः ॥ ६ ॥

स्तनेति ॥ यद्यपि स्तनभारः अधिकगुरुर्घनपीनोन्नतः, बलिविश्रमो विलित्रयोक्षासो मध्यस्थो मध्यदेशवर्ती, सकलजनमनोहारकोऽस्ति । तथापि तद्वत्योऽपि कामिन्यस्तं रामं जरासंधं वा साधुसंयोगात् पुरे न जहुः ॥ शत्रुपराजयमन्तरेण मनोहार्यपि न रोचते इति भावः ॥

कत्याणनिकणा वीणा श्रुती नृत्यं विलोचने । हरिचन्द्नमप्यक्नं तानि तस्य न पस्पृद्युः ॥ ७ ॥ कल्याणेति ॥ वीणा-नृत्य-चन्दनानि श्रोत्र-लोचन-शरीराणां सुखाय नासन्,॥

मत्तवारणमारुह्य संदशन्दशनच्छदम् । जातु भृभङ्गविक्षेपमीक्षांचके दिगन्तरम् ॥ ८॥

मत्तेति ॥ जातु कदाचित् दशनच्छद्मोष्टं संदशन् मत्तवारणं बालाणकम् आरुह्य भू-भङ्गविक्षेपं भूभङ्गभङ्गरललामं यथा स्यात्तथा दिगन्तरम् ईक्षांचके ॥ भारतीये—मत्तवारणं मत्तदन्तिनम् ॥

> कदाचित्कृतनेपथ्यं स तुरङ्गमधिष्ठितः । उपरुद्धः क्षणं तस्यो तैः मुमित्रात्मनादिभिः ॥ ९ ॥

कदाचिदिति ॥ स रामः कदाचित् ऋतनेपथ्यं किन्पितमङ्कामगङ्गं, तुग्हं चित्तम् अ-धिष्टितः सन् तः सुमित्रात्मजादिभिः लक्ष्मणिवराधितप्रभृतिभिः उपरुद्धः आवृतः मन् क्षणं तस्यो । भारतीये—ऋतनेपथ्यं विहितभृषणं तुग्ह्वमध्यम्, सुभित्रात्मजादिभिः सुसुह्र-रपुत्रप्रभृतिभिः ॥ श्लेषः ॥

प्राँढि मन्त्रिणि तद्राज्यं प्राज्यं सिह्वा विराधिते । भोगेषु विरतोऽरातिवातदीक्षामुपाददे ॥ १०॥

प्रौद्ध इति ॥ प्राँद्धे अजय्ये मित्रिणि हेयोपादेयतत्त्विविवेचके विराधिते चन्द्रोदरपुत्रे प्राज्यं सर्वाङ्गपूर्णे तद्राज्यं पाताललङ्कास्यां तदीयराजधानी क्षित्वा दत्त्वा मागपु ताम्यूलमाल्या-दिपु विरतो विरक्तः स रामोऽरातिघातदीक्षां गवणवधदीक्षाम् उपाददे ॥ भारतीये—अविराधिते अनुकूले ॥ श्लेषः ॥

अन्यदा साहसगतेर्विचातेन सदागतेः । उद्भृतभूपरागेण विलोलितगृहाश्रमः ॥ ११ ॥ उत्सन्नगौरवकुलः पुंनागोल्लासवर्जितः । निरन्तरिवतापात्मा निजभूमहिमोज्ज्ञितः ॥ १२ ॥ येन श्रीरुद्धता मुक्ताफलसंघातपत्रजा । तेन श्रीवृक्षमात्रण किंचिदालक्षितोद्यः ॥ १३ ॥ उद्गिरिचित संतापमभ्यग्रामन्दमाकुलम् । सुग्रीवोपेतदारं तं नृपतिं शुचिराययो ॥ १४ ॥

(चतुर्भिः कुलकम्)

अन्यदा अन्यस्मिन् काले उद्धृतम्परागेण उद्धृता भपस्य रागो येन तेन सदागतेरप्र-तिहतशासनस्य साहरागतेविटसुश्रीवस्य विचातेन विटोलितगृहाश्रमः परित्यक्तगृहस्थाश्रम-स्यक्तभार्यः, उत्सन्नगारवकुरुः विध्वस्तमाहात्म्यकान्वयकः, पुंनागोल्लामवर्जितः प्रधानपुरु-षानन्दवजितः, निरन्तरवितापात्मा सत्ततसंतप्तात्मा, निजभूमहिमोज्झितः स्वीयक्षितिमा-हात्म्याभ्यामृज्ञितः, येन उद्धतोल्बणा फलसंघातपत्रजा फलानां भोगोपभोगलक्षणानां संघातेन संपत्या पत्रमेजतुम्मादिभिश्व जाता, श्रार्टक्षमामृक्ता । यहा मुक्ताफलसंघातपत्रजा मुक्ताफलानां संघो यत्र तस्मादातपत्राज्जाता श्राः शोमा उद्भता विध्वस्ता । तेन श्रावृक्षमात्रेण दक्षिणस्तनोपरिग्मलक्षणिवशेषेण, किंचिरस्वरूपम् आलक्षितोदयः, ग्रचिरक्रटिलः सुप्रीवः संतापम् उद्गिरन् इव सन् , दमाकुलं दण्डनीतिव्ययम् , अपेतदारमपगतभायं तं नृपति रामम् अभ्यत्रामसंसुखं यथा स्यात्तथा आयर्या ॥ भारतीये—उद्धृतभूपरागेण उद्धृतः भुवः परागो येन तेन, साहसगतेः श्रीघ्रप्रवर्तमानस्य, सदागतेर्वायोः, विद्यातेनीपद्रवेण, विलो-लितगृहाश्रमः विक्षिप्रमन्दिग्वपस्वितमतिः, उत्मन्नगारवकुलः नाशिवसित्वकुलः, पुंनागो-हासर्वाजतः धुनागानां वृक्षविशेषाणागृहासेन पहृवितकुसुसितभावेन वजितः, निरन्तरवि-तापात्मा अनन्तेन रवितापेन युनात्मा, निजभुमहिमोज्झितः स्वीयवाहुल्येन दुरीकृतशीतः, येन फलसंघातपत्रजा फलममहपर्णजाता उत्कटा। शोभा मुक्ता तेन। श्रीवृक्षेण पिष्पलवः क्षेण, संतापमुद्रिरन् इव शुचिश्रीष्मः, अभ्यश्रामन्दम् अभिनवजवम् , आकुलं व्यश्नं, सु-**श्रीवंपितदारं शोभनशीवायुक्तकलत्रकम्, तं नृपति जरासंघम् ॥ क्षेपः ॥** 

> निषीड्यासनमावेद्य स्वं साहसगति तथा । प्रवृद्धमायासमयं स प्रतापमपप्रथत् ॥ १५ ॥

निपीड्येति ॥ स सुप्रीवः, आसनं निपीड्य उपविश्य स्वं स्वीयं साहसगति विटसुप्री-वम् आवेश निरूप्य प्रशृद्धमायासमयं विस्तारितकौटिन्यकालम् विटसुप्रीवस्य प्रतापम् अपप्रथत् प्रथयामास ॥ भारतीये—स श्रीष्मः साहसगति साहसी गतिर्यस्य ताहशं स्वम् आवेश असनं वीजिश्क्षं निपीड्य प्रशृद्धं प्रीशिमन्तम्, आयासमयम् आयासप्रचुरम्, स्वस्य प्रतापम् अपप्रथत् ॥ श्रेषः ॥

## जातं रणरणोपेतं सांराविणमितस्ततः । प्रभञ्जनोद्यतं तस्य मदाघातकरं महत् ॥ १६ ॥

जातमिति ॥ रणरणोपेतं शस्त्रध्वनिसंयुक्तं प्रभन्ननोद्यतं विध्वंसनोपेतं मदाघातकरं मद्विनाशकरं, महत् गरिष्ठं तस्य वालिनः, साराविणं समन्ततो ध्वनितम्, इतस्ततः सर्वतः,
जातम् ॥ भारतीये – तस्य प्रीष्मस्य, रणरणोपेतम् शब्दानुगतशब्दोपेतं प्रभन्ननोद्यतं महावातकृतं मदाघातकरम्ष्मातिशयेन हर्धविनाशकरम् ॥

मज्जनेषु मनो गूढं विपरीतजलात्मसु ।

प्रकृत्या यः पुरस्तेषां समापातयदङ्गिनाम् ॥ १७ ॥

मजनेष्विति ॥ तेपाम् अङ्गिनां प्राणिनां पुरः अप्रेसरः, यः सुप्रीविविदः, प्रकृत्या स्व-भावेन विपरीतजलात्मसु धर्म्यपर्थावरुद्भज्ञदात्मसु. मजनेषु मदयन्ति । भर्दा हर्षग्लेपन-योः । तेषु जनेषु, गृढं मनः समापातयत् समासक्तवान् ॥ भार्ग्वाये—प्रकृत्या पुरः पुलो महान् यो श्रीष्मस्तेषां प्राणिनां मनो गृढं निविदं यथा स्याक्तथा, विपरीतजलात्मसु प-क्षित्र्याप्तवारिपूर्णेषु, मजनेषु वाष्यादिस्नानस्थानेषु ॥

> उचैरंहाः प्रतापेन कालः साक्षाद्धयानकः । तथामेयं पुरं देशं विश्वं विषमयोजयत् ॥ १८ ॥

उचेरिति ॥ उचेरहा विषुठवेगः, साक्षात् काल इव भयानकः प्रतापेन विषमयो गर-लमयो यः विश्वमशेषम् अमेयं पुरं नगरं देशं विषयम् अजयत् ॥ भारतीये—तीत्रवेगः, प्रतापेन अत्यूष्मणा भयानकः कालो प्रीष्मः अमेयं गणनातीतम् पुरं देशं विश्वं लोकं कर्म विषं जलम् जलाय अयोजयत् प्रिरयामास् ॥

> उत्तुङ्गश्यामलकुचा तेन रम्या प्रियालकैः । वनाधिदेवतालक्ष्मीः सर्वेषां पश्यतां हृता ॥ १९ ॥

उत्तुह्नेति ॥ तेन वालिना उत्तुह्न स्यामलकुचा पीनकृष्णस्तनी, अलकेः कुटिलकेशै रम्या, वनाधिदेवता आलयाधिदेवतारूपा प्रिया भार्या लक्ष्मीः सर्वेषां भृचरखेचराणां प-स्यतां सतां हता ॥ भारतीये—तेन श्रीष्मेण उत्तुह्न स्यामलकुचा अत्युचकृष्णलकुचवृ-क्षवती, प्रियालके राजादने रम्या मनोहरा वनाधिदेवतालक्ष्मीवनस्याधिदेवतेव लक्ष्मीहिता ॥

> चन्दनस्यन्दसान्द्राङ्गी मिल्लिकामालभारिणी । तारेन्दुवदना बाला सापि तेनोपतापिता ॥ २०॥

चन्दनेति ॥ तेन साहसगितना, चन्दनस्यन्दसान्द्राङ्गी श्रीखण्डलेपलिप्ताङ्गी, मिल्लिका-माल्यधारिणी मिल्लिकाया मालां विभित्ति तच्छीला, इन्दुवदना चन्द्रानना बाला मुग्धा अपि सा तारा उपतापिता ॥ भारतीये —चन्दनस्यन्दसान्द्राङ्गी चन्दनस्यन्दवत्कोमला, माल्य-भारिणी पुष्पभारवती तारेन्दुवदना शारदचन्द्रोज्वला बाला नृत्वप्ररोपिता सा मिल्लिकापि ॥

## साकृतोच्छ्वसितावद्यं महिषी सकलाकुला । सुशृङ्गारायतापाङ्गविभ्रमात्तं जलाद्ययम् ॥ २१ ॥

साकृतिति ॥ हे आर्य, उच्छूसिता प्राणभूता, सकछा कलायुता, आकुला व्यमा, सुशुङ्गारा प्रशस्तभूषणा, सा लोकप्रसिद्धा, महिपी साहसगतेर्वालिनः प्रश्ना ताराभिधाना,
जडाशयं म्टाशयम्, तं साहसगति वालिनम्, तापाङ्गविश्रमात् तापाङ्गस्य विशेषेण श्रमणात्, वश्यं वशवातनम् अकृत चकारः ॥ भारतीये कितोच्छूसना सकला समस्ता, आकुला धर्माधिक्येन व्यमा, सुश्टङ्गा सा महिपी सेरिभपनी अपाङ्गविश्रमात्तं कटाक्षविक्षेपकोडीकृतं यथा स्यात्तथा जलाशयं सरोवरम्, अवश्यम् आरायत कुटिलं गतवती ॥ कृष्यः ॥

सेंकतेषु प्रियोपेता न तत्संचारभीरवः । संचरन्ति स्मराजीषुनिबद्धा राजहंसकाः ॥ २२ ॥

सैकेति ॥ तत्संचारभीरवः तस्य साहसगतेः संचाराद्धारवः, राजहंसकाः क्षत्रियसमृहाः, स्मराजीपुनिबद्धाः कंदर्पसङ्कामशरनियन्त्रिता अपि प्रियोपेता भाषीयुताः सन्तः सेकतेषु न संचरन्ति ॥ भारतीये—तत्संचारो श्रीष्मसंचारः, राजीषु श्रेणिपु निबद्धाः नियमितगात्राः राजहंसका मुक्ताहारपरिच्छदपक्षिसमृहाः न संचरन्ति स्म ॥ श्रेषः ॥

लोको वितपमानेन तप्तस्तेन गृहं गृहम् । अनुप्रवेदां निभृतमध्यास्तेहितकास्यया ॥ २३ ॥

लोक इति ॥ वितपमानेन दीप्यमानेन तेन साहसगतिना तप्तः क्रेशितो लोको एहं एहं अनुप्रवेशं प्रविश्य ईहितकाम्यया मनोवाञ्छया निभृतं निश्रलम् अध्यास्त ॥ भार-तीये—तेन श्रीष्मण, हितकाम्यया सुरताभिलापेण, अध्यास्ते ॥ श्रेषः ॥

मातरिश्वेकवृत्तेऽस्मिन्कालान्तरवितापिनि ।

तप्तं नाथहरिकुलं निलीनं वृक्षकुक्षियु ॥ २४ ॥

मार्तारश्वेति ॥ हे नाथ, मार्तारे जनन्यां श्वेकवृत्ते धन इव एकं वृत्तं यस्य ताहिश, कालान्तरिवतािपनि समयान्तरप्रतपनशीले, अस्मिन् साहसगती साति, तसं दुःखितं ह-रिकुलं वानरकुलं वृक्षकुक्षिषु निलीनम् ॥ भारतीये—मात्रिश्वेकवृत्ते वायी एकं वृत्तं जीवनं यत्र तत्र, कालान्तरिवतािपनि प्रलयतुल्यमूर्यतापयुते, अस्मिन्पिको, नाथहरिकुलं वृषसमृहः वृक्षच्छायायाम् ॥ श्वेपः ॥

परोत्तापनशीलस्य पांयुलस्य चितोजसः । दुर्वृत्तं दुःसहं तस्य दुर्जनस्येव लक्षितम् ॥ २९ ॥

परोत्तापेति ॥ परोत्तापनशीलस्य परपीडनशीलस्य, पांगुलस्य पुंश्वलस्य सदोषस्य धू-लिमतश्च, चिताजसः दुष्टपराक्रमस्य दुष्टतेजसश्च ॥

## गृहवापीषु सोपानपङ्कयस्तस्य तापतः । पानीयपथसंचारैविंमुक्ताः प्रतिवासरम् ॥ २६ ॥

गृहेति ॥ तस्य साहसगतेः, तापत उपद्रवात्, पानीयपथसंचारैः जलनालिकासदृशसं-चारैः सततिनर्गमप्रवेशैः गृहवापीषु गृहेष्वेव वापीषु, सोपानपद्भयः प्रतिवासरं विमुक्ता जा-यन्ते ॥ भारतीये—तस्य प्रीष्मस्य, पानीयपथसंचारैः कछोलः, गृहवापीषु गृहतुल्यदीर्घि-कासु ॥ श्लेषः ॥

> विहाय खानि सद्मानि तस्रचारविशङ्कया । दिनं गमितवन्तोऽन्ये वनदुर्गेषु निद्रया ॥ २०॥

विहायेति ॥ तस्य साहसगतेशीष्मस्य च । वनं विपिनं जलं च । साहसगतेर्भयं श्रीष्मस्य स्वरूपं वर्णितम् ॥

> संतापविद्ननं जातं निशा क्रिशिमयोजिनी । अहो प्रतापो यत्तस्य बाधानिष्ठं दिवानिशम् ॥ २८॥

संतापिति ॥ संतापवत् संतापयुक्तं तापयुक्तं च, क्रशिमयोजिनी क्रशतां योजयित क्र-शतया मुज्यते च या, वाधानिष्टं पीडाजनकम् ॥

उद्दीपितोऽर्यमायाभिनिजप्रकृतिभिनेनम् । अतापयदसावेवं तीवाणां होदशी गतिः ॥ २९ ॥

उद्दीपित इति ॥ हे अर्थ, निजप्रकृतिभिरुद्दीपित उद्यः, असं। साहमगतिमीयाभिर्जनमेवम् अतापयत् । तीत्राणां गतिरीदशी भवति ॥ भारतीये—याभिर्निजप्रकृतिभिः, अर्थमा सूर्य उद्दीपितः, ताभिरेव असं। ब्रीष्मः ॥ श्रेषः ॥

तथावस्थं तमालोक्य तथा च क्रीडनोचितम् । रिपुमुद्घाधितुं पापच्छिद्रामोवधियोद्यतः ॥ ३० ॥

तथेति ॥ पापिन्छिद् पापहारको रामस्तथावस्थं तं सुमीवम् आलोक्य तथा तथावस्थम् क्रीडनोचितं जनोपद्रवेण खेलनयोग्यम्, रिपुं साहसगतिम् उद्घाधितुम्, व्यापाद्यितुम् अ-पिथया पापबुद्धा उद्यतः ॥ चक्री जरासंधः, तं शुचिसमयम्, आलोक्य, ईडनोचितं स्तुतियोग्यं, रिपुं नारायणं पापिन्छिद्रामोघिधया पापद्वारेष्वप्रतिहतवुद्धा ॥ स्टेपः ॥

> पश्यनिव पुरः शञ्चमुत्पतिन्नव खं मुहुः । निगिलन्निव दिक्चक्रमुद्गिलन्निव पावकम् ॥ २१ ॥ संहरन्निव भृतानि कृतान्तो विहरन्निव । श्रीप्माइयर्कपदार्थेषु चतुर्थ इव कश्चन ॥ २२ ॥

# प्रमत्तानेकपाछोछमुचैरथनिरन्तरम् । प्रचण्डतरसामन्तं द्विषो दण्डमयोजयत् ॥ ३३ ॥

(त्रिभिः कुलकम्)

पश्यित्रत्यादि ॥ अथ पुरोऽमतः, शत्रुं पश्यित्रव, खं गगनं मुहुरुत्पतित्रव, दिक्चकं निगिलित्रव, पावकमुद्गिलित्रव, भृतानि संहरन् इव, विहरन् क्रीडन् कृतान्त इव, प्रीष्मा- ध्यर्कपदार्थेषु कश्चन चतुर्थ इव, उच्चरत्यर्थ प्रमत्तानेकपालः प्रकृष्टाभिमानाननेकान् पाल- यित, स रामः प्रचण्डतरसा प्रकृष्टवेगन अलमन्यर्थम् अमन्तं रोगवन्तं दण्डं दण्डनीति द्विषः शत्रोः निरन्तरं सातत्येन अयोजयत् । यहा दण्डमयः प्रमत्तानेकपालः प्रमत्तान्प्रमादिनो जनान् अपायात्पालयति स रामः प्रचण्डतरसाम् तीव्रवेगानाम् अन्तं नाशकरं यथा स्थान्तथा द्विषः शत्रुन् अजयत् ॥ भारतीये —प्रमत्तानेकपालोलं प्रमत्तः प्रक्षीवरनेकपैर्गजिरालोलं चश्चलम्, प्रचण्डतरसामन्तं प्रचण्डतराः सामन्ता यत्र तादशम्, उच्चरथनिरन्तरम् उच्चर्महान्तो रथा निरन्तरा यत्र तादशम्, दण्डं मन्यम् द्विषः शत्रुमुद्दिस्य अयोजयत् ॥ क्षेपः ॥

अधिष्ठितोऽस्त्रविद्याभिवीरश्रीलक्ष्मणान्वितः ।

विजनुम्भे तमुद्देशं विक्षेपो व्याप्य विद्विषः ॥ ३४ ॥

अधिष्ठित इति ॥ अस्त्रविद्याभिः यन्त्रमुक्त-पाणिमुक्त-पाणियुक्तेति त्रितिधैरस्तैः वि-द्याभिः शास्त्रेश्च अधिष्ठितः समाश्रितः, वीरश्रीलक्ष्मणान्त्रितः जयलक्ष्मपुपलक्षितलक्ष्मणेना-न्वितः, विक्षेपः परित्यक्तकालयापनः, रामः, तं साहमगतिम् उद्देशम् उद्दिश्य, विद्विषः शत्रृत् व्याप्य विजजृम्मे प्रज्वलति स्म ॥ भारतीये—वीरश्रीलक्ष्मणा जयलक्ष्मीचिद्देना-न्वितः, तं नारायणम् ॥ स्रेषः ॥

वज्रावर्ते धनुमित्रमिवाकृष्य निपीडितम् ।

तं नातिसंद्धे को वा नम्रात्मा व्यभिचारकः ॥ ३५ ॥

वक्रेति ॥ आकृष्य निर्पाडितम्, वक्रावर्तं तन्नाम धनुः 'मित्रमिव' तं रामं न अति-संदर्धे वन्नयति स्म । नम्रात्मा व्यभिचारको व्यभिचारी कः । कोऽपि न ॥ भारतीये— वक्रावर्तं वक्रस्येवावर्तो यस्य तं दण्डं सैन्यम् ॥

समासवदसौ छोपं दाहं मदनवाणवत्।

विध्वंसवटनां राहरिव कर्तुं समुद्यतः ॥ ३६ ॥

समासेति ॥ असी रामी दण्डश्च, समासवत् ठोपम्, मदनबाणवत् कंदर्पशरवत् दाहम्, राहुरिव विध्वंसघटनां चन्द्रार्कप्रासं विनाशयोजनां च, कर्तुं समुद्यतः ॥ श्लेषः ॥

अस्त्राणि यन्त्रमुक्तानि तस्मिन्देशे समन्ततः ।

निर्घाता इव निष्पेतुर्घोरसंहारहेतवः ॥ ३७ ॥

अस्त्राणीति ॥ तस्मिन्देशे किष्किन्धाख्ये, सौराष्ट्राख्ये च ॥

कलत्रपुत्रमित्राणि गृहीत्वा तत्र ते जनाः ।
यथायथं पलायन्ते भाविभद्रं हि जीवितम् ॥ ३८॥
कलत्रेति ॥ तत्र किष्किन्धायां सौराष्ट्रे च ॥ अर्थान्तरन्यासः ॥
ततो बलेन बाल्येऽपि सहजेन कृतायतिः ।
सर्वार्जुनमयोदात्तनायकाभरणान्वितः ॥ ३९॥
परदारम्रहाविष्टः स्पष्टमायोजितायुधः ।
दिव्यान्वयोऽत्र सुमीवरूपः कोपारुणेक्षणः ॥ ४०॥
कृत्वोच्चरथवेगेन केशवस्त्रातिसंयतिम् ।
निर्ययो साहसगतिः सभीमः संयुगं प्रति ॥ ४१॥

(त्रिभिः कुलकम्)

तत इत्यादि ॥ अथानन्तरं ततस्तन्नगराद्, बाल्येऽपि सहजेन अकृत्रिमेण बलेन पर्मक्रमेण कृतायितिविहितप्रसिद्धिः, सर्वार्जुनमयोदात्तनायकामरणान्वितः सर्वेः समस्तर्जुनमयोः सुवर्णविकारभूतिकदात्तनायकेदिविद्युत्कटेगमरणरिन्वतः, परदाराष्ट्रहाविदः परकीय-दारेष्वाष्ट्रहेणाविदः, स्पष्टमायो व्यक्तकौटिल्यः, जितायुधोऽभ्यस्तरास्तः, दिव्यान्वयो दिव्यानां देवानां संततिः, सुप्रीवहत्यः सुप्रीवतुल्यहपधारी, कोपारणक्षणः क्रोधलोहितलोच्याः, भीमो भयानकः स लोकप्रसिद्धः साहसगितर्वािलनामा, उचैरत्यर्थे, केशवस्त्राति-संयति केशानां चिहुराणां वस्त्राणां वासमां च अतिसंयतिम् अतिशयेन बन्धनं कृत्वा वेगेन संयुगं प्रति निर्ययौ ॥ भारतीये—तत्तो द्वारकायाः, कृतार्यातिर्विहितोत्तरकालफलः, सर्वार्जुनमयोदात्तनायकाभरणान्वितः सर्वर्गुनमयैर्धनंजयहेतुकैरुदात्तनायकरुप्रस्वामिनित्व आभरणरिन्वतः, परदाराष्ट्रहाविद्यः परेषां शत्रणां दारे विदारणे आष्टाविद्यः स्पष्टम् आयोजितायुधः आत्मसातकतायुधः, दिव्यान्वयो मनोहरवंशः, सुर्धावहपः शोभनप्रीवायुतहृत्यः, साहमगतिः आ ईपत् हसेन हामेन महिता गतिर्यस्य स्मितपूर्वगामी, सभीमः भीमेन वृकोदरेण सहितः, केशवः त्रातिसंयति सन्नाहयन्यनं कृत्वा उचैरयवेगेन उचैः स्यन्दनरहंसा सहजेन बन्धुना बलेन वलमेनेण सह ॥ कृतः।

निषेकदिवसः किच्छ्यालिङ्गन्न किंचन । प्राणिनामपमृत्युः स्विदिति लोकं विशङ्कयन् ॥ ४२ ॥ आलीहपद्विन्यासमध्यमध्युषितं जगत् । अमंस्तोपनतं विश्वं सहसाकृष्टकार्मुकः ॥ ४३ ॥ (युग्मम्)

निपेकेति ॥ नु अहो, किचत् कोमलामन्त्रणे प्राणिनां निपेकदिवसो मरणदिनं किंचन उपालिङ्गन्, स्वित् प्राणिनामपमृत्युः इति एवंप्रकारेण लोकं विशङ्कयन् विशेषेण शङ्कां जनयन्, सहसा आकृष्टकार्मुकः साहसगानिः केशवो भीमो वा विश्वं जगत् उपनतमानुष-क्षिकम्, आलीदपदिवन्यासमध्यम् आलीदेन दक्षिणजङ्काप्रसारणपूर्वकवामजङ्कासंकोचरूप-स्थानकविशेषेण पदिवन्यासयोर्मध्यम् अध्युषितम् अमंस्त ॥

> ऋजूपकारि निर्व्यानं कृच्छ्रेप्वव्यभिचारिणम् । स मित्रमिव निर्दोपं दूरं चिक्षेप मार्गणम् ॥ ४४ ॥

कजिवति ॥ स साहसगतिः केशवश्च, ऋज्पकारि निर्धाजं ऋजुं सरलं उपकारिणम् निश्वद्यानम् (कर्मधारयः), कुच्छ्रेपु व्यसनेषु अव्यभिचारिणमवत्रकम्, निर्दोषं किद्दमन् लरहितं मार्गणं वाणं [मिश्रमिव] दूरं चिक्षेप ॥ मिश्रं तु ऋजु, उपकारि, निर्धाजं निष्क-पटं, निर्दोषं निष्पापं, दूरं (स्वकार्यसाधनाय) ॥

> कोटिशः कुंजरवलं शरपञ्जरमध्यगम् । रामभद्रं जनोऽद्यापि वनस्थितमिवेक्षत ॥ ४९॥

कोटिश इति ॥ कोटिशः कोटिकोटिसंख्यापरिमितो लोको जनः कुंजरवलं कुंजराणा-मित्र बलं यस्य, तं रामभद्रं राघवं शरपञ्जरमध्यगं बाण्धेणीमध्यगतम् अद्यापि वनस्थित-मित्र ऐक्षत् ॥ वर्नास्थतं तु, कुंजरबलं कुंजेपु रवं प्रतिध्वनि लाति तम्, शरपञ्चरमध्यगं जलस्थानमध्यस्थितम् ॥ भारतीये—गमभद्रं रामं मनोज्ञं सर्वलक्षणमंपूर्णम्, कोटिशः कुं-जरबलं नागानां सैन्यम् ॥

द्षट्यन्तच्छदं बद्धभृभङ्गं मुक्तहुंकृति । यहाविष्टमिवानिष्टं योरं युद्धमिहाभवत् ॥ ४६ ॥ दष्टेति ॥ दष्टरन्तच्छद्मित्यादीनि त्रीणि युद्धमित्यस्य कियाया वा विशेषणानि ॥

> अपससे जनरुसाः सस्तरन्तिहिताः शरैः । मुक्तकशा इवाभूवन्दिग्दारा धूमकेतुभिः ॥ ४७ ॥

अपसेति ॥ जर्नः अपससे अपसतम्, शरैः ससेः सूर्यस्य उस्राः किरणाः अन्तर्हिताः, दिग्दारा दिगङ्गनाः धुमकेतुभिः मुक्तकेशा इव अभूवन् ॥

नष्टं भीतेः स्थितं घीरैः स्पष्टं दृष्टं सुरासुरैः । भीमेन बलुरामेण गर्जितं सव्यसाचिना ॥ ४८ ॥

नष्टमिति ॥ भीतिनिष्टमदृष्टिपयं गतम्, धीरेः म्थितम्, सुरासुँगः स्पष्टं यथा स्यात्तथा दृष्टम्, भीमेन भयानकेन, सब्यसाचिना सन्यं वामं सचते प्रणतिक्रियते इत्येवंशीलेन वा-मप्रदेशप्रणताङ्गविन्यामेन, बलग्मेण बलिना रामेण गर्जितम् ॥ भारतीये —भीमेन वृक्तो-दरेण, बलग्मेण बलभद्रेण, सब्यसाचिना अर्जुनेन ॥

स दुरानमकोदण्डो मायावी विद्वतो हतः । नरघोराहवे जातः कुले शूरोऽपि को जयेत् ॥ ४९ ॥

स दुरेति ॥ दुरानमकोदण्डो दुःखेनानमनशीलः कोदण्डो यस्य समायावी ससाहसगित-विद्वतः पलायितः सन् आहवे संख्ये हतः । रघो राज्ञः कुले जातः कः शूरः न जयेदिप तु जयेदेव ॥ भारतीये—दुरानमको दुःखेन जेतुमशक्यः । दण्डः सन्यं हतः सन् विद्वतः । नरघोराहवे नरस्यार्जुनस्य घोराहवे कुले जातः शूरोऽपि को जयेत् । अपि तु न ॥

> केशवो बलदेवश्च न पौरैरेव केवलम् । प्रत्युद्यातस्तथा तेषां रोमाश्चैः संचितेरपि ॥ ५०॥

केशव इति ॥ केशवो लक्ष्मणो नारायणश्च, बलदेवो रामो बलभदश्च, तेषां पौराणाम्, संचितैः पुष्टिं गतैः ॥

> चलत्पताकामुद्धद्धतोरणां तामविक्षताम् । द्वारकां गोपुरद्वारैः किप्किन्धनगरीमिव ॥ ५१ ॥

चलदिति ॥ द्वारकाम् इव ॥ भारतीये—िकिष्किन्धनगरीम् इव ॥
सुत्रीवः सपिद् पराक्रमेण कन्यां वेकुण्ठः परिहृषितः शुभां सुभद्राम् ।
कल्याणीं स बहुमतो जितारयेऽसी दित्सन्नक्रमत तथा धनंजयाय ॥ ५२ ॥
इति धनंजयकविविग्चिते धनंजयाद्वे राघवणण्डवीयापरनाम्नि द्विसंधानकाव्ये मायासु-

श्रीवनिष्ठहजरासंघवलविद्रावणं नाम नवमः सर्गः समाप्तः ॥

सुप्रीव इति ॥ पराक्रमेण प्रतापेन कुण्टो मन्दः, परिहृपितः परिहृप्टः, बहुमतः बहूनां नलनीलजाम्बवादीनां मतः स सुप्रीवः, जितारये जितोऽरिपेंन ताहरो, अस्मै रामाय जयाय जयनिमित्तं शुभां शुभलक्षणाम्, सुभद्रां शोभनानि भद्राणि कल्याणानि, यस्यास्ताद-शम्, कल्याणीं तन्नामानं कन्यां तथा धनं दित्सन् अक्रमत प्रवर्तते स्म ॥ भारतीये—सुप्रीवः शोभनप्रीवः, वकुण्ठो नागयणः, धनंजयाय अर्जुनाय, सुभद्रां तदाख्याम् ॥ प्रह्र- विणीवृत्तम् ॥

इति श्रीदार्धाचजातिकुद्दाले।पनामकश्रीच्छोटीलालातमजश्रीवद्रीनाथाविगीचतायां दिसं-धानकाव्यटीकायां मायासुश्रीवनिश्रहजरासंघवलविद्रावणं नाम नवमः सर्गः॥

### दशमः सर्गः ।

अन्यदा रसमिवेक्षवं वचिश्चित्तहारि हरिवंशनायकम् । दण्डगर्भमपि भोगलोलुपं कोप्युपेत्य पुरुपोत्तमोऽवदत् ॥ १ ॥

अन्यदेति ॥ कोपी कोपनशीलः, पुरुषात्तमो लक्ष्मणः तन्नामा दृतश्च, भोगलोलुपं वि-षयसुस्रलम्पटम्, हिप्वंशनायकं सुप्रीवं नारायणं च, उपेत्य समीपमेत्य, ऐक्षविमक्षुविकारं रसमिव दण्डगर्भे दण्डप्रधानं दण्डान्तःस्थमपि चित्तहारि हृदयंगमं वचे। वाक्यम् अ-न्यदा अन्यस्मिन्काले अवदत् ॥ सर्गेऽस्मित्रयोद्धता स्वागता च वृत्तम् ॥

श्रीमतां श्रुतवतां कुलजानां त्वय्युपस्कृतमिदं नतु दृष्टम् ।

सत्यमुन्नतिमतां हि गुरूणां मेरुरेव विकृतो न कदाचित् ॥ २ ॥ श्रीमतामिति ॥ धनवतां ज्ञानिनां शुद्धान्वयानां मध्ये त्विय, इदं प्रत्यक्षगोचरम्, उप-स्कृतं वैकृतं सत्यं न दष्टम् । हि यतः उन्नतिमतां तुङ्गानां गुरूणां मध्ये मेरुरेव कदापि न विकृतः ॥

यौवनं तव न वैकृतं गतं मन्मथोऽपि समभावमास्थितः।

त्वं परं युवजरन्गुणानिमान्नापवादपदवीमजीगमः ॥ ३ ॥

यौवनमिति ॥ हे युवजरन्, तव यौवनं वैकृतं न गतम्, मन्मथः कंदपींऽपि समभाव-म आस्थितः । परं केवलं त्वम् इमान् गुणान् अपवादपदवीं न अजीगमः ॥

सद्गुणास्तव नृषेः सुगृहीतास्ते तथापि न भवन्ति भवद्वत् ।

तोयदाः स्वलु जलं जलधीनां विश्वतोऽपि न तथापि गभीराः ॥ ४ ॥
महुणा इति ॥ हुपः यद्यपि तव महुणाः मुण्डीताः, तथापि ते राजानः, भवद्वत् न
भवन्ति । जलधीनां जलं विश्वतोऽपि तोयदा गभीरा न स्युः ॥

त्वं हिमाद्रिरिप तां सरस्वतीं त्वं रिवश्च कमलाकरमहम् । त्वं विधुश्च भुवनामिनन्द्रशुं धत्थ इत्थमपरो न कश्चन ॥ ९ ॥ त्वमिति ॥ सरस्वतीं वाणी नदीं च, कमलाकरमहे लक्ष्मीहस्तमहणं पद्माकरशोषणं च, भुवनामिनन्द्रशुं लोकामिनन्द्रनम् ॥

आश्रयस्त्वमिस मर्वछघूनां सेविता भविस सर्वगुरूणाम् । छन्दसस्तव च वृत्तिमुदारां वर्णयन्ति कवयश्चरितेषु ॥ ६ ॥

आश्रय इति ॥ लघनः सरलाकृतय ऐकमात्रकाः निराश्रयदीन दुःस्थितमाग्यद्रवर्ति-नश्र, गुरवो वकाकृतयो दिमात्रका सकलशास्त्रापदेष्टारश्च, चरितेषु प्रस्तारोचितवार्तासु चरित्रेषु च ॥

दुर्जनेऽप्यनुनयः स्वभावतः सज्जने तु विनयो विशेषतः।

तत्त्वमेवमभिमानिनं मम स्वामिनं किमिति नानुवर्तसे॥ ७॥

दुर्जनेऽपीति ॥ अनुनयः प्रीतिः, विनयः प्रश्नयः । तत् तस्मात् एवं वश्यमाणप्रकारेण अभिमानिनं मम स्वामिनं रामं नारायणं च किमिति कृतो नानुवर्तसे ॥

> तादृशं प्रशमितं ननु वैरं तेन ते कृतमिदं न लघीयः । कंसमाहतमिरं भुवि वित्तं नेह संस्मरिस स स्मरणीयः ॥ ८ ॥

ताहशमिति ॥ ननु अहो तेन रामेण ते सुमीवस्म ताहशं ताराहरणप्रायम् वैरं प्रशमिन तम् । इदं छघीयो छघुतरं न कृतम्। त्वं भृवि वित्तं विख्यातं कमनिर्वचनीयं समाहतं व्यापा-दितम् अरिं साहसगतिं न संस्मरित । स शत्रुः स्मरणीयो भवता । एतेन 'न स संकु-चितः पन्था येन वाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुप्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥' इति स्वाम्याज्ञा प्रश्नाविता ॥ भारतीये—तेन कंसेन ते नारायणस्य तत् इदं वरं प्रशीम लघीयो न कृतम् । ताहशमजय्यम् आहतं व्यापादितं कंसम् अरिम् ॥

श्रीवधूहरणवैरबन्धतः संप्रति अुकुटिभङ्गुराननः ।

मा रुपन्मम पतिः समेत्य तं पादयोः पत समाहिताञ्जिलिः ॥ ९ ॥ श्रीविध्विति ॥ संप्रति श्रीवधृहरणवरबन्धतो जानकीहरणवैरानुबन्धात्, श्रुकुटिभङ्गुरान्तः मम पती रामः मा रुपत् रुष्टो मा भृत् । अतः कारणात् समाहिताज्ञिलिः कुड्मली-कृतकरः सन् त्वं तं रामं समेत्र पादयोः पत ॥ भारतीये —श्रीवधृहरणवैरवन्धतः लक्ष्मीरेव वधः । मम पतिः जरासंधः । तं जरासंधम् ॥

अग्रतो भव शुभे पथि तिष्ठ प्रश्रयं भन जहीहि निजोनः। स्वामिनः श्रुतिपथातिथिभावं प्रापय प्रियननैः प्रियवार्ताम्॥ १०॥

अन्नतविति ॥ स्वामिनो रामस्य जरासंधस्य च, प्रियजनैः मविश्रम्भजनैः ॥

वाचमेवमुपकर्ण्य कर्णयोः कर्कशामकृशयोः कशोपमाम् ।

क्षोभमञ्चय इवाययुक्तया वात्यया मदसि वानराविषाः ॥ ११ ॥

वाचिमिति ॥ वानराधिषाः सुप्रीवप्रभृतयः शाम्वामुगस्वामिनः, एवम् उक्तप्रकारेण अक्रशयोर्न्याच्यात्मविषयप्रहणप्रवीणयोः कर्णयोः श्रोत्रयोः कर्कशां कठोरां कशोपमाम-श्वादिताहनरज्जूपमाम्, वाचम् उपकर्ण्यं तया वार्तया 'वात्यया अव्धय इव' सदिस सभायां क्षोभम् आययुः ॥ भारतीये—नराधिषा वलभदादयो नरेन्द्रा अर्जुनस्वामिका वा॥

श्रीदशाईकुलजाः किल केचिन्मानिनः स्थितिविघातभयेन। क्रोधविद्दिशिखया स्वयमन्तर्राहदृन्हदयाः क्रममायुः॥ १२॥

श्रीदेति ॥ किल अरुचाँ लोकोक्ताँ वा, श्रीदशाईकुलजा श्रीदशां भाग्यावस्थाम् अ-हैन्ति ते कुलजा नलनीलादयः, श्रियोपलक्षितातां 'समुद्रविजय-अक्षोभ-तिमिरसागर-हिमवर्-विजय-अचल-आरण-पृरण-अभिचन्द्र-वसुदेव'-इति दशार्हाणां कुले जाताश्च॥

भोजकाः सुखनिबद्धसंपदः स्वेदसेकनिचिताङ्गयष्टयः ।

केऽपि कोपशिखिशान्तये बभुर्मुक्तवारिकछशा इवोपरि ॥ १३ ॥

भोजेति ॥ सुखनिबद्धसंपदः सुखसंयुक्तिवभूतेः, भोजका भोक्तारः ॥ भारतीये—सुख-निबद्धसंपदः सुखाय संभूता संपर्वस्ते, भोजका भोजकुङोत्पन्नयादवाः ॥ आशुशुक्षणिरिवाशु स कश्चिद्धपतिः प्रबलयादवजनमा ।

प्रज्वलन्किपिशतान्त्रितकायः सह्यते सा परुषो न रुपान्यैः ॥ १४॥ आदिवृति ॥ प्रबल्या रुपा परुषो निष्टुरः, किपशतान्वितकायः कृपीनां शते रचितः कायो यस्य स भूपतिः 'दवजनमा अरण्योद्भव आशुश्रक्षणिविद्विरिव' ज्वलन् अन्यैः न सह्यते स्म ॥ भारतीये—कृपिशतान्वितकायः कृपिशतया पिद्दलवर्णनान्वितः कायो यस्य सः, प्रबल्यादवजनमा प्रवलश्वामौ यादवजनमा च ॥

केऽपि वृष्णिकुलजाः समागताः साम्यमम्बुधिगमीरचेतसः । आसनानि न वभञ्जरुतिताः कापि कि भुवि चलन्त्यभीरवः ॥१९॥

केऽपीति ॥ कुलजाः कुर्लानाः ब्राण्ण इन्द्रे साम्यं समागताः, अम्युधिगभीरचेतसो जल-धिरित्र गभीरं चेतो येपां ते ॥ भारतीये—अम्युधिगभीरचेतसः सत्पुरुपस्य, साम्यं समा-गताः, ब्राण्णकुलजा ब्राण्यांदविवशेपस्य कुले जाताः ॥

स्विन्नवान्स हरिचन्दनदेहः कम्पवाँश्रदुलपाटलदृष्टिः ।

क्षोभमात्मनि नियन्तुमशक्तः कामकात्र इवाजनि भीमः ॥ १६॥ विकेति ॥ विकारतदेवो वश्चित्रद्वसम् वासस्य देवः । वर्षेन्यसम्मा स्वास्त्रिक्ति

स्विन्नेति ॥ हरिचन्दनदेहो हरिचन्दनस्य वानग्य देहः, हरेर्नागयणस्य चन्दनिलप्ती देहो वा, हरिचन्दनेन लिप्तो देहो यस्य स वा, भीमो भयानको वृकोदरो वा ॥

अस्त्यशक्यमपि दुरमर्जुनः कार्यीमत्युपरि धूनयञ्शिरः।

गारवेण गुरु गन्धमादनः सामजस्य निजसोष्टवं ययौ ॥ १७ ॥

अस्त्रेति ॥ गन्धमादनस्तन्नामा वानरः 'हे दूरम हुःखेन रम्यते यः, हुःखिता रमा जानकी यस्य म वा, नोऽस्माकम्, ऋजु प्राज्ञलमपि कार्यं किमशक्यमन्ति' इति उपरि गुरु शिरो धृनयन् सन् मामजम्य गजस्य गौरवेण निजमीष्टवं स्वकायप्रोहिमानं यया ॥ भारतीये—गौरवेण गन्धमादनस्तन्तृत्यः अर्जुनः पार्यः किं द्रमपि कार्यमशक्यमस्ति ॥

योनलोभरमितः कदनेषु स्थेमवृत्तिरवहङ्खवि कीर्तिम्।

पाण्डुमद्युचितमुन्नितिभावं सोऽवलम्ब्य नकुलप्रभुरस्थात् ॥ १८॥ योनेति ॥ यः स्थमग्रीतः स्थिरतरग्रीतः मन् कदनेषु भरं तत्परतामितो गतः सन् भुवि को पाण्डुं अस्रां कीर्तिमवह्यः । स कुलप्रभुवेशपितः कुं लान्ति आददते तेषां कुलानां राज्ञां प्रभुवी, मनलस्तन्नामा कांशोऽद्रगुचितं पर्वतोचितमुन्नतिभावमुन्नतत्वमवलम्ब्य (किम्) न अस्थात् अस्थादेव ॥ भारतीये—यः कदनेष्वनलो जातवेदाः सन् भरमितः । स न-कुलप्रभुः चतुर्थपाण्डवः पाण्डुमद्रगुचितं पाण्डोर्मद्याश्चीचितम् ॥

तं विलोक्य सहदेवविकमं बिश्चतं कुमुदमायतायतिम् । जुम्भमाणमभिमानसंश्रयं तत्र तत्रसुरितस्ततो जनाः ॥ १९ ॥ तमिति ॥ देवित्रमं सुरप्रतापं सह विश्रतं धरन्तमायतायतिं विस्तीर्णकीर्तिमभिमा-नसंश्रयं गर्वमन्दिरं ज्ञूम्भमाणं प्रवर्तमानं कुमुदं वानरं विलोक्य जना इतस्ततस्तत्रसुः ॥ भारतीये—आयतायति दीर्घोत्तरफलां कुमुदं पृथ्वीहर्षं विश्रतं सहदेवित्रममं पञ्चमपाण्ड-वब्लम् ॥

तं समुद्रविजयं प्रतापतः शूरतैकपरमञ्जनोद्भवम् ।

सुप्रतिष्ठितमवेक्ष्य लिजातः सोऽग्विलोऽभवदुपप्नुतो नृपः ॥ २० ॥ तं सेति ॥ लिजतः सोऽग्विलो नृपः प्रतापतो गिवजयं रवेः सूर्यस्येव जय उत्कर्षो यस्य तं, रिवं जेन जवेन याति तं, रिवंजं सुप्रीवं याति अनुचरित तं सुप्रीवानुचरं वा, श्रूरतैक-परं क्षात्रधर्मेकनिष्टमजनोद्धवं हनुमन्तं प्रतिष्ठितमवेक्ष्य समृत् सह्यं उपप्रुत उपद्रुतोऽभवत् जातः ॥ भारतीये — श्रूरतैकपरमं श्रूरतया एका पर्म मा यस्म तं, जनोद्धवं जनानामुद्ध-वोऽभयुदयो यस्मात् तं, समुद्रविजयं यादवकुलं प्रतिष्ठितमवेक्ष्य सोऽग्विल उपप्रुत उपद्रुतो नृपो लिजतोऽभवत् ॥

इत्यपायवदुपायवन्नयरेकतश्चलितमन्यतः स्थिरम् । राजकार्यमिव राजपुत्रकं दुर्धरं सुधरमप्यजायत ॥ २१ ॥

इत्येति ॥ इत्युक्तप्रकारेणैकत एकस्मिन्स्थानेऽपायवन्तर्यदण्डवन्नातिभिश्वलितम्, अन्य-तोऽन्यत्रस्थाने उपायवन्नयैः सामवन्नातिभिः स्थिगं, राजपुत्रकं राजपुत्रसमृहः । राजका-येमिव । सुधरमपि दुधरमजायत ॥

कोपरक्तकपिलालसदृष्टिस्तां सभां ननु चलाङ्गलशोभी।

वारयन्निति स दूतगुणाढ्यं तं जगाद मृदु वानरराजः ॥ २२ ॥

कोपेति ॥ कोपरक्तकपिलालसहिष्टः कोपेन रक्तेपु कपिपु लालमा दिर्ध्यस्य मः, गल-शोभी कण्टमनोहरः, स वानर्गजः सुप्रीवश्रलां चपलां तां सभां वाग्यन् दृतगुणाद्यं दू-तस्य गुणैः 'मानी धीरश्र शुण्डीरस्तेजम्बी विक्रमी तथा । वपुष्मात्रीतिमान्वाग्मी दृतः स्यादष्टमिर्गुणैः ॥' इत्युक्तेरात्त्र्यं तं लक्ष्मणं मृदु यथा स्याक्तथा इति वक्ष्यमाणं जगाद ॥ भारतीये —कोपरक्तकपिलालसहिष्टः कोपेन गक्ता किपला अलसा दिर्ध्यस्य सः, लाङ्गल-शोभी बलभद्रो नरराजः । तं पृह्पोक्तमनामानं जरासंधद्तम् ॥

अन्तरङ्गमनुभावमाकृतिः संयमो गुरुकुलं श्रुतं शमः ।

वागियं च तव तात सोष्टवं साधु सेधयति मार्दवं क्षमा ॥ २३ ॥ अन्तरेति ॥ सेधयति ज्ञापयति । ज्ञानार्थत्वात्रात्वम् ॥

रूपमेव तव शीलमुदारं स्थेयसीं प्रकृतिमुन्नतिभावः।

स्वामिभक्तिमुचितामनुरागः मृचयत्यनुनयं नयमार्गः ॥ २४ ॥ स्पेति ॥ [स्पेष्टम् ।]

वेलया विहितकार्यसाधनं धैर्यविक्रममगाधतां गुरुम् । विभ्रतस्तव पयोनिधेरपि क्षोभमेकमपहाय नान्तरम् ॥ २९॥

वेलयेति ॥ वेलया कालिवशेषेण विहितकार्यमाधनं कृतं कार्यस्य साधनं येन ताहशं धंयविकमं धैयं विक्रमं च गुरुम् अगाधतां च विश्रतस्तव पयोनिधेः एकं क्षोभमपहाय अन्तरं भेदो नास्ति । पयोनिधिस्तु वेलया मर्यादया ॥

उन्नतोऽसि विशदोऽसि हिमानीगौरवं समुपयिकशिशोऽसि ।

हन्त ते हिमवतश्च कथं वार्गाईता दहनवृत्तिरियं स्यात् ॥ २६ ॥ उन्नतिति ॥ त्वं गौरवं समुपयन् हि निश्चयेन मानी असि । इन्त कष्टं दहनवृत्तिः संतापजननी इयं ते वाग् आईता पूजिता कथं स्यात् ॥ हिमवांस्तु हिमानीगौरवं हिममं- हितगरिमाणं समुपयन् शिशिरोऽस्ति अतस्तस्य गाईता निन्दा दहनवृत्तिः कथं वा स्यात्॥ तुल्योपमा ॥

संविधाय बहुमानमुचकिवित्रयं यदभिधीयते गिरा ।

अम्बु शीतमभिवृष्य चित्रया तद्वितप्यत इवोत्कटातपम् ॥ २७ ॥ संविधायेति ॥ उच्चैकर्बहुमानं संविधाय यत् गिरा विधियमभिधीयते, तत् शीतम् अम्बु अभिवृष्य चित्रया नक्षत्रेण उत्कटातपं यथा स्यात्तया वितप्यते इव ॥ उपमोपालम्भः॥

ज्ञायते च भवतः पतिरुचैविक्रमेण भुवनं विजिगीपुः ।

देशकालवलकोधपरीक्षा पौरुपेऽपि ननु सा परिचिन्त्या ॥ २८॥ ब्रायित ॥ पौरुषे सत्यपि सा देशकालवलकोधपरीक्षा ननु निश्चयेन परिचिन्त्या ॥

पञ्जरं किल करोति कि शुकः पक्षवानिप विदेशमागतः।

कि शुचावसमये शिखावलः कोकिलश्च मधुरं स कूजिति ॥ २९॥ पत्रर इति ॥ कोकिलमयुरयोः कूजनसमयस्तु वसन्तप्रावृषौ ॥ अनेन तेपामपि देशका-लगोधानामन्वयव्यतिरेको वर्णितौ ॥

देशकालकल्या बलहीनः कि व्यवस्पति युतोऽपि शृगालः।

स त्रयेण सहितश्च्यतबोधः कि न याति शरभस्तनुभङ्गम् ॥ २०॥ देशेति ॥ देशकालकत्या देशकालज्ञानेन युतोऽपि श्र्यालो बलहीनः कि व्यवस्यति । अत्र बलव्यतिरेको वर्णितः । त्रयेण देशकालबलेन सहितः म शर्मश्च्यतबोधः सन् तनुभङ्गम् कि न याति ॥ अत्र बोधव्यतिरेको व्याख्यातः ॥

बुद्धिसत्त्वबलभाग्ययोग्यतां सर्वतः प्रकृतिरागमात्मनः ।

यः परस्य च न चिन्तयत्ययं यातृयेयसमये विनश्यति ॥ ३१॥ बुद्धाति ॥ य आत्मनः स्त्रस्य, परस्य शत्रोश्च, बुद्धिसत्वबलभाग्ययोग्यतां बुद्धिहिताहि-

तज्ञानस्य, सत्त्वस्य अन्तरङ्गतेजसः, बलस्य सैन्यस्य, भाग्यस्य दैवस्य, योग्यतां सामग्रीं प्रकृतिरागं प्रकृतीनां स्वाम्यमात्यादिमप्तप्रकृतीनां रागं स्नेहं च सर्वतः सामस्येन न चिन्त-यति ॥ अयं यातृयेयसमये गन्तृगम्यकाले विनद्यति ॥

इत्युपायमविचार्य तवार्यः केवलं बलवतीरितकोपः।

विश्रुतः समरणोद्यमचेता मामृजुप्रकृतिकः प्रतिभाति ॥ ३२ ॥

इत्युपेति ॥ तव लक्ष्मणस्य अर्यो रामः इति पूर्वोक्तम् उपायम् अविचार्य अबुद्धा ब-लवित प्रबले केवलम् ईरितकोपः प्रेरितकोपः, विश्वतो विख्यातः, समरणोद्यमचेताः समं युगपद् रणस्योद्यमे चेतो यस्य ताहक्, मां प्रति ऋजुप्रकृतिकः सरलस्वभावो भाति ॥ भारतीये—बलवित बलभइयुते ऋणो, ईरितकोपः । विश्वतः विगतं श्वतं यस्य हेयोपादे-यज्ञानविकलः, स जरासंधो मरणोद्यमचेता मरणस्योद्यमे चेतो यस्य इति मां प्रतिभाति ॥

दृष्टवात्र स द्शास्यतेत्रसो भूभृतः खलु निरुम्धतीं दिशः।

तिगमतां यदुद्यानुवन्धिनस्तद्यवस्यति वृथा तवाधिपः ॥ ३३ ॥

हष्टेति ॥ यत् यस्मात्कारणात्, स रामस्तवाधिषो भृष्टतः पृथिवीषोषकस्य, उदयानु-विन्धिन उदयमनुब्धातीत्येवंशीलस्य, दशास्यतेजसो गवणप्रतापस्य, दिशो निरुम्धतीम्-तिगमतां तीक्ष्णतां न दृष्टवान् । तत् तस्मात्कारणात् वृथा व्यवस्यति उत्सहते ॥ भार-तीये—सः यदुदयानुबन्धिनो यद्नां यादवानां द्यामनुब्धातीत्येवंशीलस्यास्य भृष्टतो ना, गयणस्य तेजसो दश दिशो निरुम्धतीं तिगमताम् ॥

> अन्तकोऽपि वरुणोऽपि कुवेरो वासवोऽपि स यमेव भयार्तः। पश्यति प्रकुपितं प्रहरन्तं स्वप्नदर्शनकृपाणतलेषु ॥ ३४॥

अन्तेति ॥ स लोकप्रसिद्धोऽन्तको वरुणः कुवेर इन्होऽपि प्रकुपितं प्रहरन्तं यमेव स्वप्रदर्शनकृपाणतलेषु स्वप्नेषु खङ्गतलेषु च भयार्तः सन् पश्यित ॥

योऽन्यमर्यमणमप्यतिक्रमप्रक्रमं न सहते प्रतापिनम् ।

नागमन्तमनयन्महोद्धातं यो जगन्नयबलेन तायते ॥ ३५ ॥

योऽन्यमिति ॥ योऽन्यं प्रतापिनं सप्रमावम् अतिक्रमप्रक्रमम् अतिक्रमं प्रक्रामित् अतिक्रमस्य प्रक्रमो यस्य तम् अर्यमणमपि न सहते । तथायम्तं प्रसिद्धम् आगमं राजविद्यां महोद्धति परमोत्कपं न अनयत्, तथा यो जगत् नयवलेन नीतिसामर्थ्येन न तायते पालः यति ॥ भारतीये—प्रतापिनं धमंकरम्, यो महोद्धति गविष्ठं नागं कुवलयापिडगजं कालियफणीन्द्रं च अन्तं नाशम् अनयत् । नयबलेन जगद् यस्तायते ॥

यः पृतनामादरमुक्तवृत्ति घोराश्चलामाकृतिदारुणां ताम् । बालोऽप्यपीडत्कुपितोऽरिम्र्तिं स्पर्द्धेच्छया वः किमनेन सार्धम् ॥३६॥ यः प्तेति ॥ पूतनामा पवित्रनामा यो बालोऽपि कृपितः सन् दरमुक्तवृत्तिं दरेण भयेन मुक्ता दृतिः प्रजापालनलक्षणा यया तौ घोरो तीवां चलां चपलां आकृतिदारुणाम् आकृत्या कोपप्रसादजनितधर्मेण दारुणां सोदुमशक्याम् अरिमूर्ति शत्रुमूर्तिम् अपीडत्,
अनेन सार्धे वो युष्माकं स्पर्धया किम् ॥ भारतीये—अरिमूर्ति शत्रुरूपिणीम्, आदरमुक्तवृत्तिम् घोराश्रलां पूतनाम् ॥ इन्द्रवज्रावृत्तम् ॥

योलङ्केशीत्यायतिमायादिशि तीत्रां वैरी नामाघानि स येन प्रनिषांसुः।

ये देवानां घाम समक्षं च विमानं ते जोवृत्त्या वैश्रवणीयं हरति सा ॥३७॥
योलद्वेति ॥ यस्तीत्रां कष्टलन्यां लद्वेशी इति आयितं प्रख्यातिम् आयात्, येन
प्रित्रघांसुः स वेरी नाम प्रसिद्धां अघानि, यो देवानां समक्षं प्रत्यक्षं तेजोवृत्त्या वैश्रवणीयं
सुनेरसंबन्धि धाम लद्वाख्यं विमानं पुष्पक्रमंत्रं च हरति स्म ॥ भारतीये—यः अलमत्यर्थे
केशी इति आयितम् । वेरी मधुकेटभादिः । देवानां विमानमसंख्यं धाम तेजः । श्रवणीयं
श्रोतन्यम् ॥ मत्तमपुरं छन्दः ॥

वैरन्तुङ्गोवर्धनमिच्छन्ननु दृष्ट्या कीत्यैंकैलासं गतमुचैःस्थितिमुयः ।

तं यो लोकं वायुरिवोर्ध्व धरति सम बुट्यत्तन्त्भूत्भुजंगं भुजदण्डैः॥३८॥
वेरित ॥ ननु आश्चर्ये । तुङ्गो मानी, उन्नम्नीत्रः, यो रावणः वैरं दृष्ट्वा वर्धनम् इच्छन्
सन् कीर्त्ये यशसे, उच्चःस्थिति गतं तं कैलासं पर्वतम्, वायुम्ध्वं लोकम् इत्र भुजदण्डैः, त्रुट्यत्तन्त्भृतभुजंगं त्रुट्यन्तस्तन्त्भृता भुजंगा यत्र कर्मणि यथा स्यात्तथा, धरति
सम ॥ भारतीये—कीर्त्या उद्यो यो नारायणः वै निश्चयेन रन्तुं क्रीडितुं इच्छन् गोवर्धनं
पर्वतं दृष्ट्या तं पर्वतं कीर्त्या मह, वा एकैलासं एकः केवल ऐलानामिलाभवानां कुजानां
दृक्षाणाम् आसः क्षेपणं यत्र कर्मणि भवेत्तथा ॥

यस्य द्विषां शृङ्खलखंकृतानि प्रबोधतूर्यध्वनिमङ्गलानि । य ईदृशं प्रार्थयतेऽत्र साक्षाद्वैश्वानरः साहिसकः स एव॥ ३९॥ यस्येति । यस्य गवणस्य द्विषां शत्रणां शृङ्खलखंकृतानि, [यस्य] प्रबोधतूर्यध्वनिमङ्ग-

यस्यात । यस्य रावणस्य द्वारा शत्र्णा श्टङ्कलखकृतानि, [यस्य] प्रवाधत्यध्वानमङ्ग-लानि आसन् ईदशं रावणं यः पुरुषोऽत्र युद्धे प्रार्थयते स साहसिको हटप्रवृत्तिः साक्षात् वैश्वानरो विहिरेवास्ति ॥ भारतीये—वै निश्वये स नरः श्वा ॥ उपजातिः ॥

कि विग्रहेणोभयजन्मनाशादन्योन्यमालिङ्गच भुजोपरोधम् । सुखेन जीवाम निजानुकूलं विवाहसंबन्धपरम्पराभिः ॥ ४०॥ किमिति ॥ उभयजन्म कुलद्वयम् ॥

इति तस्य निशम्य तीत्रभूयं भुवनेशासनहारिणा बभाषे । परुषं पुरुषोत्तमेन पत्यौ न सुभृत्यः क्षमते क्षिपां हि जात्यः ॥ ४१ ॥

इतीति ॥ भुवनेशासनहारिणा भुवनेशानां नलनीलादीनाम् आसनं हरति तच्छीलेन पुरुषोत्तमेन लक्ष्मणेन तस्य सुमीवस्य इति उक्तप्रकारेण तीव्रभूयं तीव्रतां निशम्य परुषं बभाषे ।। हि यतः जात्यः सुभृत्यः पत्यौ स्वामिविषये क्षिपामाक्षेपं न क्षमते ॥ भारतीये— भुवने जगति, शासनहारिणा छेखवाहिना, पुरुषोत्तमेन तन्नामकजरासंधद्तेन ॥ औ-पच्छन्दसिकं वृत्तम् ॥

त्विमहात्थ यथा तथा स नो चेत्सुभटः प्राणपरिव्यये सिहिष्णुः । किमिहोत्सहतेऽधिपो ममाहुर्निजशूरेषु हि विश्रियं त्रियं वा ॥ ४२ ॥ त्विमहिति ॥ त्वम् इह स्वभवने यथा तथा यहच्छ्या आत्थ ब्रवीपि, चेत् यदि स म-त्स्वामी, सुभटः, प्राणपरिव्यये प्राणत्यागे, सिहिष्णुश्च न स्यात् इह युद्धे मम अधिपः किम् उत्सहते। हि यतः निजशूरेषु आत्मना धीरेषु विश्वियं विषयं वा आहुर्वदन्ति सूरयः ॥

यदेष राज्ञः प्रथमं परिग्रहस्तदाहवेऽन्यैर्न हतो हतेरिष ।

समापतन्तं मृगयुर्मदोद्धतं न राजवध्यं हि शृणाति शूकरम् ॥ ४३ ॥ यदेषेति ॥ यत् यस्मात् एष रावणा नारायणश्च गज्ञः परिश्रहो भोग्यः, तत्तस्मात्का-रणात् आहवे युद्धे हतैः पीडितरिप अन्यैः शत्रुभिनं हतो मारितः । हि यतः मृगयुः पाप-द्धिकः समापतन्तं संमुखमागच्छन्तं मदोद्धतं मदोत्कटम् अपि राजवध्यं शूकरं न शृणा-ति हिनस्ति ॥ वंशस्थं वृत्तम् ॥

ऊढवान्यद्पि गण्डशैलकं तन्न कारणमुदारमुन्नतेः।

भूरिभारवहनं ऋमेलकः स्ठाध्यते युधि वर्धं तु सिन्धुरः ॥ ४४ ॥ उद्देति ॥ गण्डशैलकं गिरिच्युतस्थलोपलसमृहं यद्यि उद्यान् आह्दवान्, तत् उ-दारम् उन्नतेः कारणं न । ऋमेलक उष्ट्रो भूरिभारवहनं कर्तु श्राध्यते, सिन्धुगे गजस्तु युधि वधं कर्तु श्राध्यते ॥ रथोद्धता वृत्तम् ॥

वरमिह ततः सारामया क्रियेत विधेयता नतु छघुजरा संधेयास्मिन्त्रतापिन वक्रता। क्रिचेदपि न वः स्वामी साहायकं प्रति नाथिति सुप्थगमनप्रारम्भाय प्रभारयमुद्यमः॥ ४९॥

वरमिति ॥ ततः तस्मात्कारणात् या इह रामे थिधयता प्राञ्चलतम् , क्रियेत विधी-येत् सा वरम् । प्रतापिनि अस्मिन् रामे लगुजरा लघ्धी जरा यस्यास्ताहक् नहवरी व-क्रता कुटिलता तु न संधेया संधातच्या । स्वामी क्रिच्दिष [विषये] यो युष्माकं साहा-यकं प्रति न नाथित याचते । 'नाथते' इति पाठे तु माहायकं प्रति साहायकं लक्षीकृत्य वः युष्माकं नाथते यूयं सहाया भ्यास्तां इत्याशास्ते । 'आशिषि नाथः' इति सूत्रेण कर्मणि पष्टी । प्रभोः अयम् उद्यमः सुपथगमनप्रारम्भाय न्यायमार्गानुसरणप्रारम्भाय, अस्ति ॥ भारतीये—या सारा अमेया विधेयता अस्मिन् जरासंधे लघु शीघ्रं विधीयेत, सा वरम् । वक्रता नासावस्ति । वो युष्माकं स्वामी साहायकं प्रति क्रिच्दिष न नाथते । नाथत एव । सुपथगमनप्रारम्भाय अमायानुसरणप्रारम्भाय ॥ हरिणीवृत्तम् ॥ नाथोऽम्युपेत्य विनयेन ततोऽनुनेय-स्तस्य द्विषामिव दशा भवतां च मा भूत्। इत्याशु धीप्सितमुदीर्य ययौ स देशं श्रीसाधनं जयधियां खलु विक्रमोक्तिः॥ ४६॥

इति धनंजयकविविरचिते धनंजयाङ्के राघवपाण्डवीयापरनाम्नि द्विसंधानकाव्ये छक्ष्मण-सुम्रीवजरासंधदूतनारायणान्योन्यविवादकथनो नाम दशमः सर्गः समाप्तः ।

नाथोऽभ्युपेत्येति । ततस्तस्मात्कारणात् नाथो विनयेन अभ्युपेत्य अनुनेयः । भवतां दशा द्विपामिन मा भृत् । इति उक्तप्रकोरण घीप्मितं दम्भनाक्यं वक्तुमिष्टम् उदीर्यं स आग्रु देशं स्थानं ययो । जयिथयां विक्रमोक्तिः श्रीसाधनं खलु ।। भारतीये—देशं स्व-विपयम् ॥ वमन्ततिलकान्नम् ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुदालोपनामकश्रीच्छोटीलालात्मजशीवदरीनाथविरचितायां द्विसंघानकाव्यटीकायां लक्ष्मणसुत्रीवजरासंघदृतनारायणान्यो-न्यविवादकथनो नाम दशंमः सर्गः ॥

एकादशः सर्गः ।

यस्यां नाथाः सप्रभावानराणां हित्वास्थानीं तां ययौ मन्त्रशालाम् । कुण्णैः केश्चित्रीतिमानेकपीनां विद्यास्वन्यां दीप्रभावासुदेवः ॥ १॥

यसामिति ॥ नीतिमाने नीतौ माने च अर्घ्यः पूज्यः कपीनां देवः मुप्रीवः, सप्रभाः तेजिस्वनो वानगणां नायाः यस्यामासन्, तामास्यानीं सभी हित्वा दीप्रभावासु दीप्रः सं-शयमलपरित्यागतया विशदो भावो हेयोपाद्यलक्षणविवेचकपरिणामो यासु ताहकु वि-द्यासु क्षुण्णेः कृताभ्यामेः कैश्वित्परिमितमित्निभिः सह मन्त्रशालां यया ॥ भारतीये—नीतिमान् दीप्रभाः दीप्रा भा यस्य ताहक्, वासुदेवः, सप्रभावाः प्रभावसहिताः नराणां नाथाः समुद्रविजयादयः, एकपीनां स्कन्धोपपीडमुपविष्टः सामन्तादिभिरविच्छिनतया संभृताम् आस्यानीम् ॥ सर्गेऽस्मिन्शालिनीवृत्तम् ॥

शान्तारावे शारिकाद्यप्रवेश देश मन्त्रं पञ्चकं शास्त्रशुद्धेः । इत्यारेमे मन्त्रिभिर्देष्टशोनेदृरं दीर्वे ध्यायतां कार्यसिद्धिः ॥ २ ॥ शान्तारेति ॥ [सुप्रीवो नारायणश्च] शुकसारिकादिभिभिन्नो मन्त्रो दृष्टः । दृष्टशौनैः । शोचश्चात्र शत्वादिभिरमेलनं केवलं स्वामिकायतत्परता कुलीनता च ॥

अप्रारम्भात्कार्यमाकोशालाद्वा स्थानत्यागात्कामतः शेषतो वा । नातिकान्तं प्राप्यते योवनं वा तेनालोच्यं वोऽनुबन्धेश्चतुर्भिः ॥ ३ ॥ अप्रारेति ॥ कार्यमप्रारम्भादाकाश्चलादनपुण्यात् स्थानत्यागात् कामतो यदच्छातः शेषतः क्रोघादितो अतिक्रान्तं योवनिमव न प्राप्यते । तेन चतुर्भरनुबन्धेः 'अर्थोऽर्थानुबन्धी, अर्थोऽनर्थानुबन्धी, अनर्थोऽर्थानुबन्धी, अनर्थोऽनर्थानुबन्धी,' इत्येवंरूपैः कार्यमालोच्यम्।।

शिष्टेर्जुष्टं रिक्षतं दण्डनीत्या दृष्टं चोचैर्यच पुण्यग्रहेण । कार्यद्वारं श्रीगृहद्वारभूतं तिसानमूढं दिग्विमूढं निराहुः ॥ ४ ॥

शिष्टैरिति ॥ यत्कार्यद्वारं शिष्टेर्जुष्टं सेवितम् दण्डनीत्या रक्षितम्, उचैरत्यर्थ पुण्य-प्रहेण दैवानुष्रहेण दष्टम्, तत् श्रीयृहद्वारभूतं लक्ष्मीमन्दिरद्वारभूतमस्ति, तस्मिन् मूढं (नरम्) दिग्विमृढं दिशाविमृढमाहुः ॥

तचैकैकं यन्मुखेनैककेन प्राप्तं योज्यं ग्रासवद्भावि पथ्यम् । नानाद्वारैरापतद्वा हृषीकैर्दश्यस्पृश्यादीव तद्गाह्यमेभिः ॥ ९ ॥

तचैकैकमिति ॥ यदेककेन मुखेन प्राप्तमेककं श्रासवत् पथ्यं भावि तत् कार्य यो-ज्यम् । अथवैभिनानाद्वारेर्मन्त्रस्य पश्चावयवरापतदागच्छत् [अपि] तत् कार्यम् । ह्षीकैः स्पर्शनरसन्द्राणलोचनश्रवणैरिन्द्रियेः दृश्यस्पृश्यादीव । पृथक् पृथक् स्वस्वविषयः स्वेन स्वे-नैव गृह्यते, तद्वत् श्राह्यम् । नतु सांकर्ये प्रसन्जनीयम् ॥

तत्सर्वे वारम्यमल्पाल्पमेव स्वीकर्तव्यं कर्म कालक्षमं चेत्। गौराहारं हृद्यमाहृत्य विश्वं कामं रोमन्थायतेऽनुक्रमेण ॥ ६॥

तदिति ॥ अथवा चेद्यदल्पाल्पं स्तोकं स्तोकमेव कर्म कालक्षमं भवेत् , तदा सर्व-मारभ्यं स्वीकर्तव्यम् । गौविश्वं सर्व इद्यमाहारं तृणादि कामं यथेष्टमाइत्यानुक्रमेण रोमन्थायते चिवतस्य चिवतं करोति ॥

कार्यस्यादौ यः प्रयुक्के न नीतीं गच्छन्त्यस्य स्वादुभावं न भोगाः । नूनं धात्राप्येतदर्थे जनानां जिह्वास्येषु स्थापिता नोदरेषु ॥ ७ ॥ कार्येति ॥ [स्पष्टम् ।]

कस्यात्यन्तं मित्रमेकान्ततो वा शत्रुः कृत्यं शत्रुमित्रत्वहेतुः । यस्यारम्भान्नातिवर्तेत सख्यं वैरं वारात्येन तत्कर्म कुर्युः ॥ ८॥

कस्येति ॥ अत्यन्तमितशयेनाजनमपर्यन्तं कस्यापि भित्रं स्यात् । न कस्यापिति भावः । अथवा शत्रुरेकान्ततो नियमेनास्ति, न कस्यापि । कृत्यं कर्मेत्र शत्रुमित्रत्वका-रणप्रस्ति । अतो यस्य कर्मण आरम्भात् सख्यं नातिवर्तत नापगच्छेत् । आरात्येन शत्रु-समूहेन वैरं ना जनो अतिवर्तेत । तत् कर्म कुर्युः ॥

अभ्यादत्ते कार्यजं योनिजं वा प्राप्तं मित्रं शत्रुमप्राप्तमेव । तस्य श्लाध्यं जन्म कृत्वावधानं किं तूत्तापोरावणीयोऽपि चिन्त्यः॥९॥ अभ्यादत्त इति ॥ यः कार्यजं कर्मजन्यं योनिजमन्वयपरम्परागतं वा प्राप्तं वर्तमानं मिश्रम् प्राप्तं भाविनमेव शत्रुमभ्यादत्ते प्रतिगृह्णाति, तस्य जनम श्लाध्यम् । अतः कारणात् किंतु अनुशये अवधानं तत्परतां कृत्वा रावणीयो रावणसंबन्धुत्तापोऽपि बिन्त्यः ॥ भार-तीये—अणीयः सूक्ष्मतरम् अवधानं कृत्वा अरावुत्तापश्चिन्त्यः ॥

यद्वंशस्य प्रामवं छोकरूढं यः शौरीयं धाम संहर्तुमीशः । बद्धस्पर्धोऽनेन विद्वेषभाजा सार्ध मित्रेगीत्रनाशं समेति ॥ १०॥

यद्वंशसेति ॥ यो रामो लोकहर्ढं जगत्प्रसिद्धं यद्वंशस्य रावणान्त्रयस्य प्राभवं माहातम्यम्, शौरीयं सूर्यसंबन्धि श्रूरसमूहसंबन्धि वा धाम तेजः, (च) संहर्तुमीशः । विद्वेषभाजा विरोधभाजानेन रामेण बद्धस्पर्धो रावणो मित्रैः सार्ध गोत्रनाशं समिति ॥ भारतीये—यो जरासंधो यद्वंशस्य यद्नामंशस्य नारायणस्य, शौरीयं नारायणीयं विद्वेषभाजा
विदां पण्डितानां वेपमाकारं भजता ॥

स्वस्यारेश्वायोधयन्मित्रमित्रं मित्रं पार्षिणयाहमाकन्दकं च।

नन्वासारावण्युपायेर्जिगीपुः शक्त्यासिच्याभ्युद्यतो हन्त्यरातिम् ॥ ११ ॥ स्वस्येति ॥ शक्त्या प्रभुशक्तिभेवेदाया मन्त्रशक्तिद्वित्यका । हतीयोत्साहशक्तिश्चे-त्याहुः शक्तिश्रयं वृधाः ॥ दत्युक्तशक्तित्रयेण, सिद्धा पुण्यपाकेनाभ्युद्यतः सामस्त्येनो-तियतो जिगीपुः स्वस्थात्मनो सिश्रमित्रेणारेः शत्रोभित्रमित्रम्, मित्रेण मित्रम्, पाष्णिप्राहेण 'जिगीपोः पृष्ठतः पाष्णिप्राहाकन्दानुपिस्यतौ । तदासारौ तु विक्षेयौ मध्यस्थौ पार्श्वयो-रिव ॥ इत्युक्तलक्षणेन पार्षिणप्राहम्, आक्रान्दकेनाक्रन्दकम्, आसाराभ्यामासारावध्या-योध्यन् सन् उपायैः सामादिभिश्चतुनिः अराति हन्ति ॥

रक्षोपायः शक्यते केन कर्तु कः कुद्धेऽस्मिन्वामयीहेत योद्धम् । उद्योक्तव्यं नैप कालः क्षमाया योज्यो योगक्षेमसिच्चे हि दण्डः॥१२॥ रक्षोपेति ॥ वामे प्रतिकृलेऽस्मिन् सवणे कुद्धे सित केन रक्षोपायः कर्तु शक्यते, को योद्धमीहेत । तस्मादुद्योक्तव्यं युद्धायोद्यमः कार्यः । एप कालः क्षमाया न । योगक्षेम-सिक्कं योगस्यालव्यलाभस्य क्षेमस्य लब्धपरिरक्षणस्य च सिक्के दण्डः सैन्यं योज्यः ॥ भारतीये—अस्मिन् मिये विष्णां ॥

इत्येतसिमनुक्तवत्येतदेवं धीरोदात्तं धर्मजन्मा बभाषे ।

गाम्भीर्येणानृन्भाजाम्बवोऽसौ राशिः सत्त्वस्याश्रयः शौर्यवृत्तेः ॥१२॥ इत्येतेति ॥ धर्मजन्मा धर्मोपलक्षितं जन्म यस्य ताहक्, अनूनभाः प्रजुरकायकान्तिः, सत्त्वस्य गाम्भीर्येण राशिः, शौर्यवृत्तेराश्रयोऽसौ जाम्बव अक्षराज एतस्मिन् सुप्रीवे एतदेवमुक्तवित सित धीरोदात्तं यथा स्यात्तथेति वक्ष्यमाणं बभाषे ॥ भारतीये —अनून-

<sup>9. &#</sup>x27;श्रूरश्चाटुभटे सूर्ये' इति विश्वप्रकाशात् 'सुभटे श्रूरः सूर्ये च दन्त्योऽपि' इत्यूष्म-विवेकात्सूर्येऽपि तालव्यादिः.

भाजा प्राचुर्य भजता गाम्भीर्येण सत्त्वस्य आम्बवो राशिः समुद्रः, धर्मजन्मा युधिष्ठिरः ॥ एतिस्मन् कृष्णे ॥

कर्मोपायं प्रक्रमं तत्फलाप्तिं साधूदारूयत्पौरुषेणानुविद्धम् । वस्तूदात्तं भूरिवागरुपसारा स्वरुपे दृश्णे हि स्थवीयः ॥ १४ ॥

कमींपेति ॥ जाम्बवान् युधिष्ठिरश्च पौरुषेण अनुविद्धमनुस्यूतं वस्त्द्वात्तमर्थसमृद्धं, कमींपायं बलदुर्गराष्ट्रविन्यासादिविषयमात्मीयं प्रक्रमं षङ्गुणविषयं तत्कलाप्तिं कार्यारम्भान्त्कार्यफलं, साधु यथा स्यात्त्या स्यात्, उदाख्यदुदाहरत् । भूरिवाग् प्रचुरवचनमल्पसान्राल्पार्थो तुच्छा भवति । हि यतः स्वल्पेऽपि द्वेणे स्थवीयः स्थूलतरं दृश्यं भवति ॥

कि व्यायामो यो विहीनः रामेन व्यायामं यः प्रेक्षते कि रामस्तौ ।

योगक्षेमस्यैतयोः पङ्गुणास्ते योनिस्तेभ्यः स्थानवृद्धिक्षयाः स्युः ॥ १ ५॥ किमिति ॥ यः शमेन क्षमासाधनेन स्वर्गफलेन विहानः, स किं व्यायामः कार्यारम् स्भाणां योगाराधनलक्षणः, यः शमः व्यायामं प्रेक्षते स कि शमः । ता शमव्यायामौ योगक्षेमस्य योनिः, एतयोः शमव्यायामयोः पङ्गुणाः संधिविष्रह्यानासनसंश्रयद्वेषीभावल- क्षणाः योनिः । तेभ्यः पङ्गुणेभ्यः स्थानवृद्धिक्षयाः स्युः ॥

तद्यातव्यं तस्रकृत्यानुकूत्यं देवं मार्त्यं कर्मनिर्माणशक्तिम् ।

ध्यात्वा कृत्याकृत्यपक्षानगृहीत्वा वाग्दानाभ्यामुद्यतेनाभिषेण्यम् ॥१६॥

तदिति ॥ तत् तस्मात्कारणात्, उद्यतेन जिर्गापुणा, तत्प्रक्रत्यानुकृत्यं शत्रुप्रकृतीनां स्वाम्यमात्यादीनामानुकृत्यं, दैवं भाग्यं, मार्त्यं नयानयळक्षणं, कर्मनिर्माणशक्ति कार्यान-ष्पत्तियोग्यतां, ध्यात्वा वाग्दानाभ्यां कृत्याकृत्यपक्षान् भद्याभेद्यपक्षान् गृहीत्वा आदाय अभिषेण्यं सेनया सह यातव्यम् ॥

साम्ना मित्रारातिपातौ भवेतां दण्डेनारं केवलं नेव मेत्री।

सान्त्वे दण्डः साम दण्डं न वहेदीहोऽस्त्येकः शैत्यदाहौ हिमस्य।।१७॥ साम्नेति ॥ साम्ना मित्रं शत्रुपातश्च भनेताम्, दण्डेन केवलम् आरं शत्रुता स्यात्,न मैत्री । अतः सान्त्वे साम्नि दण्डः, दण्डे साम न प्रयोज्यम् । वहेरेको दाहोऽस्ति, हिमस्य शैत्यदाहौ भवतः ॥

तीक्ष्णो नादः साधयेद्यन्म्रदीयान्मूलं नाप्तोत्यग्निरापः खनन्ति । किंच प्राप्यं वक्रशीलो न यावद्यात्येवर्जुम्तावदम्येत्य भुक्के ॥ १८ ॥

तीक्ष्ण इति ॥ यत् कार्य भ्रदीयान् साध्येत्, अदस्तीक्ष्णस्तीत्रो न साध्येत् । यतः अग्निर्भूछं (वृक्षस्य) न आप्रोति, आपस्तु मूळं खनन्ति । कि च यावत् वक्रशीलः प्राप्यं चस्तु न याति, तावदेव ऋजुरभ्येत्य प्राप्यं भुद्गे ॥

साम्नारब्धे शात्रवे किं चरैर्वा भेद्या दृतैरेव तस्योपजाप्याः ।

भिन्नं राज्यं सुप्रवेशं मणि वा वज्रोत्कीर्णं निर्विशेतिक न तन्तुः ॥१९॥ साम्रेति ॥ साम्रा शात्रवे शत्रुसमूहे आग्व्ये चरैः किम्, तस्य शत्रोरुपजाप्याः कर्णे-जपाः साम्रा भेदाश्वित् द्तेरेव किम् । भिन्नं राज्यं । वज्रोत्कीर्णे मणि वा इव । सुप्रवेशं यथा स्यात्तथा तन्तुः कि न निविशेत् । विशेदेव ॥

नानामार्गः पांसुलो दीर्घसूत्रः शत्रुः पन्थाश्चाप्तगत्यागमेन । यत्तत्क्षेपं जायते तत्कदा वा गम्यो नीचेश्चक्षुरप्रक्रमेण॥ २०॥

नानेति ॥ नानामार्गः समृद्धासमृद्धप्रायः, पांसुतः पापमृथिष्ठः, दीर्घमूत्रो भाविकार्य-फलसंपदन्वेपी शत्रुर्यदा आसगत्यागमेन आसानामवश्वकानां यातायातन, तत्क्षेपं तेषाम-बश्चकासानां क्षेपिन्तर्गस्क्रयाविशेषो यत्र कर्मणि यथा स्यात्तथा जायते, (तिह्रं) कदा कदापि अविचारित एव नीचैन्य्यायमार्गर्हानैः क्षुरप्रक्रमेण बाणश्रेण्या, नीचैश्वकुरप्रक्रमेण नीचैश्व-क्षुपां तेषामाप्तानाम् अप्रक्रमेण गम्यो वैशिभिर्ययो भवति । नानामार्गः प्राञ्चलाप्राञ्चल-प्रायादिबहुप्रकारः, पांसुत्रो रेणृत्करसिहतः, दीर्घसृत्रो दृरतरः पन्था अपि आसगत्यागमेन सघृणयातायातेन तत्क्षेपं ततन्तसमाद्देशात्क्षेपः क्षेपणीयानां कण्टकादीनां द्रीकरणं यत्र कर्मणि यथा स्यात्तथा जायते तिह्नं कदाप्यविचारेणेव नीचैश्वकुरप्रक्रमेण अधोनयनव्यापारमन्तरेणेव गम्यः। कण्टकादिमति तु नयनव्यापारमन्तरा पीडा स्यादिति ॥

अप्यज्ञात्वारावणावार्यशक्ति के मे तन्त्रावापयोश्चेत्यमत्वा ।

नो स्थातव्यं देशकालानपेक्षं शय्योत्थायं धावतां कार्यसिद्धिः ॥२१॥ अपीति ॥ सवणावार्यशक्ति सवणस्याप्रतिपेध्यशक्तिमध्यशक्ति। मे मम तन्त्रावापयोः तन्त्रे स्वप्रकृत्युत्पत्तिविधानलक्षणे आवापे परशक्तीनामात्मिनि विषयेऽध्यारोपलक्षणे चापि के सन्ति इति अमत्वा देशकालानपेक्षं देशकालावनपेक्ष्य नो स्थातव्यम् । शय्योत्थायं शय्यात उत्थाय धावतां नराणां कार्यसिद्धिर्भवति॥भारतीये—हे आर्य, अणी अपि अरौ शत्री शक्तिम् ॥

इत्याकृतं तस्य भीमोहितस्य ज्ञात्वालापेरञ्जनानन्दनोऽसो । इत्थंकारं पथ्यमर्थ जगाद न्याय्यं नोपेचिक्षिपन्ते हि सन्तः ॥ २२ ॥ इतीति ॥ असा अज्ञनानन्दनो हन्मान् भीमोहितस्य भिया मोहितस्य भीममृहितं य-स्येति वा तस्य ऋक्षराजस्य इति आकृतमाशयम् आलापेज्ञीत्वा इत्यंकारमित्यं वक्ष्यमाण-रित्या पथ्यं न्यायानपेतम् अर्थं जगाद । हि यतः मन्तः न्याय्यं न उपचिक्षिपन्त उपेक्षि-तृमिच्छन्ति॥ भारतीये— रञ्जनानन्दनो गज्जनया चित्ताह्वादनोपायलक्षणया नन्दयति ताहक् भीमो वृकोदरो हितस्याव्यभिचारिणस्तस्य युधिष्ठिरस्य ॥

न्यूना वाणी नोपकुर्याज्ञडानामुन्मूढानां चाधिकोद्वेजनाय । न स्तोकेयं तावकी नातिरिक्ता वस्तूपात्तान्वेति छावण्ययुक्तिम् ॥ २३॥ न्यूनेति ॥ न्यूना अल्पाक्षरा वाणी जडानां नोपकुर्यात् । अधिकाल्पसारोन्मूढानामुद्धे -जनाय भवति । इयं तावकी वाणी न स्तोका तुच्छा, नातिरिक्ता रिक्तमतिक्रान्ता प्रसुरा, वस्तूपात्ता परमार्थयुक्तियुक्ता लावण्ययुक्ति प्रामाण्यघटनामन्वेत्यनुयाति ॥

संदिग्धेऽस्मिन्सत्पथे कापथौषैः पाश्चात्यानां पूर्वजैः पत्रपातः।

सोऽस्त्येवार्द्री यः कृतः सन्तयाख्यस्तद्यामोहः कि वृथेव कियेत ॥२४॥ संदिग्ध इति ॥ कापथौषेर्दुर्जनमार्गसंघातैः संदिग्धेऽस्मिन् सत्पथे सन्मार्गे सित पूर्व- जैर्यः पत्रपातः कृतः, स पत्रपातः सन्नयाख्यः सती समीचीना नयस्याख्या यस्य तादगाद्री नृतनः पाश्चात्यानां पश्चाद्भवानामस्त्येव, तत्तस्माद् व्यामोहः किं यथेव कियेत ॥

संतिष्ठन्ते सान्त्वमात्रेण नान्ये लिप्सन्तेऽर्थे ते न माद्यन्त्यदाने । कुप्यन्त्यन्ते दित्रमाद्वैरबन्धाद्वैरं मन्ये दित्रमं तल्लियः ॥ २५ ॥

संतिष्ठेति ॥ ये अर्थं द्रव्यं लिप्सन्ते ते अन्ये शत्रवः सान्त्वमात्रेण न संतिष्ठन्ते न वि-रमन्ति, अदाने न माद्यन्ति तुष्यन्ति, अन्ते परिणामे दिश्रमात् दाननिर्श्तात् वैरबन्धात् कुप्यन्ति । तत् तस्माद्श्रिमं दाननिर्श्तं वैरं लघीयोऽश्लाष्यं मन्ये ॥

भेतुं नारिः शक्तयतेऽरातिगृह्या भेद्या भिन्नेप्वेषु वैरी विभिन्नः ।
कि भेदोक्त्या कि विभिन्नेः शफेर्वा गारेवाश्वः कि त्वभिन्नेने वाह्यः॥२६॥
भेतुमिति ॥ यद्यरिभेत्तुं न शक्यते तदारातिगृह्याः शत्रुपक्षा भेद्याः, तेषु भिन्नेषु
वैरी विभिन्न एव । अथवा भेदोक्त्या किम् । विभिन्नेः शफेः खुरः कि गौरेव वाह्यः, अभिन्नैः खुरैः किम् अश्वो न वाह्यते । वाह्य एव ॥

कृत्याकृत्येष्वन्यदीयेषु योज्ये स्याद्दण्ड्योऽन्यः सामभेदोपदाने । करुप्येऽन्यस्मिन्कः परो दण्ड्यमानः शूराः शत्रो कुर्वते तेन दण्डम्॥२७॥ कृत्येति ॥ अन्यदीयेषु परकीयेषु सामन्तमण्डलादिषु कृत्याकृत्येषु भेद्याभेद्येषु योज्ये सामभेदोपदाने साम-भेद-दानसमाहारे सति । अन्यः शत्रुद्दण्ड्यः स्यात्, अन्यस्मिङ्शत्रौ दण्डनीये कल्प्ये परः शत्र्वतिरिक्तः कोदण्ड्यमानो भवेत् । तेन शूराः शत्रौ दण्डं कुर्वते ॥

कोऽपि क्षोभीभृतलङ्केशवारी राजन्नासीद्याप्तवानित्यचिन्त्यम्। शस्त्रं शास्त्रं विक्रमं कौलपुत्र्यं तस्यैवानुप्रेक्षसं नास्य विष्णोः ॥ २८॥ कोऽपीति ॥ हे राजन् सुप्रीव, जाम्बव, वा त्वया क्षोभीभूतलङ्केशवारी कुष्धरावणवा-रणश्चीलो व्याप्तवान् कोऽपि नासीदित्यचिन्त्यं न चिन्तनीयम्। त्वं तस्य रावणस्येव शस्त्रं शास्त्रं विक्रमं कुलीनतां चानुप्रेक्षसे। अस्य विष्णो रामस्य नानुप्रेक्षसे॥ भारतीये—राजन् युधिष्ठिर, कोऽपि क्षोभी केशवारिर्मृतलं व्याप्तवान् ना आसीत्। तस्य जरासंधस्य॥

यः साम्राज्यं प्राज्यमध्यक्षमेषां त्वं नार्याद्यं नोऽग्रहीद्वेत्सि किं तम् । सश्रीरामेणाहतो माधवेन द्रष्टव्योऽयं केन चान्येन साध्यः ॥ २९ ॥

य इति । यो रावणः एषां रामस्य (प्रभुत्वाद्भहुवचनम्) प्राज्यं प्रौढं नार्यायं सीताप्रधान-मध्यक्षं सर्वविख्यातं साम्राज्यम् । सीताव्यातरेकेणायोध्यायां पुनर्गमनाभावः सूचितः । अग्रहीत् तं रावणं कि त्वं ना वेत्सि । सोऽयं रावणो माधवेन रुक्ष्मीपतिना श्रीरामेणा-हतो मारितस्त्वया द्रष्टव्यः । अन्येन केन साध्यः ॥ भारतीये—हे आर्य, आद्यं प्रधान-मेषां नोऽस्माकमध्यक्षं प्रत्यक्षम् । श्रीरामेण श्रीरामा रमणी यस्य तेन, मर्श्रारामेण श्रिया रामेण बरुभदेण महितेन माधवेन नारायणेन । अयं जरासंधः ॥

दीप्त्यानिष्टं यस्य निष्टव्धमारं ख्यातोऽवद्यन्यश्चरित्रैरवद्यम् । युप्मादक्षा बाहवो यस्य पक्षास्तत्रैलोक्यं जय्यमस्यावलोक्यम् ॥ ३० ॥

दीह्येति ।। यस दीह्या कर्यो आगं मणीनां समूहः कर्म अनिष्टं यथा स्यात्तथा निष्टव्धं निष्ठप्तम् निगस्तम् यश्चरित्तराचरणस्वद्यं गर्ह्यमवद्यस्वखण्डयन् ख्यातः प्रसिद्धः, यस्य युष्मादक्षाः पक्षा बाह्बो वर्तन्ते, तत् तस्मादस्य रामस्य कृष्णस्य वा जय्यं जेतु शक्यं वैलोक्यमवलोक्यं विचारणीयम् ॥

इतीदमाकर्ण्य स पावनं जयेरतो ऽत्रपार्थम्य विरित्सया रिपोः । उदीर्णमुचेः फलदोहलायुधस्तथा महक्षः पुनरव्रवीद्वचः ॥ ३१॥

इतीति ॥ अतोऽनन्तरम्, फलदोहलायुधः फले विषक्षक्षोदलक्षणे दोहलमायुधं यस्य ताहक्, म ऋक्षो जाम्बव इत्युक्तप्रकारणात्रपार्थस्य न त्रपामर्थयते ताहकः पावनंजयेः पवनंजयः केमरी तत्पुत्रस्य रिपोविरित्मया मारणेच्छयोचैर्गतक्षयेनोदीर्णमुक्तमिदमाकर्ष्यं पुनः तथा मत् समीचीनं वचोऽत्रवीत् ॥ भारतीये—अमहक्षोऽनुपमो जये रतः उचैः फलद उचैःफलानि ददाति ताहक् हलायुधो यलभदः । पावनं पवित्रम् ॥ वंशस्यं वृत्तम् ॥

आक्रीडराँलाः कुलपर्वतास्ते वाप्यः समुद्रा जगदङ्गणं तत् । दिशः समस्तास्तव लङ्घनानां भवन्ति कीर्तेरपि न प्रभृताः ॥ ३२ ॥

आर्त्राडेित ॥ तव कीतंस्ते जगद्विख्याताः कुरुपर्वताः, आर्त्रीडशैलाः क्रीडाक्षोणा-धराः, समुद्राः, वाप्यः कीडाकमलदीधिकाः, तत् जगदङ्गणम् समस्ता दिशः, लङ्कनाना-मनगलफलकेलीनां प्रभताः प्रचुगः न भवन्ति ॥ उपजातिः ॥

बर्टायमोऽपि द्विपतां निहन्तुरवद्यवृत्तेरपि कीर्तिभाजः । मातेव नीतिर्विपदां निहन्त्री नेया न सा कामदुघावधूतिम् ॥ २३ ॥

वर्लायस इति ॥ वर्लायमः अतिशयेन गजतुरंगभानुचरचरणलक्षणबाह्यशक्तित्रयलक्ष-णाभ्यन्तरबलवतः द्विपतां शत्रणां निहन्तुः, अवययृत्तेः निरवद्याचरणशीलस्य, अपि की-तिभाजः तव त्वया, कामदुघा कामधेनुः, माता इव विपदां निहन्त्री सा नीतिः अवधृति-मवधीरणाम् न नेया । कर्मणि प्रधाने प्रत्ययः । 'कृत्यानां कर्तरि वा' इति पष्टा ॥ विद्याबलेन विभवेन पराक्रमेण चिन्त्यस्त्वया बलवता बलवान्विपक्षः । दण्डारणिप्रकृतिरग्निरिवान्तरुत्थ-स्तापं तनोति हि महानुभयोर्विमर्दः॥ ३४ ॥

विद्येति ॥ यलवता त्वया विपक्षः शत्रुरिष विद्याबलेन आन्वीक्षिकीत्रयीवार्तादण्ड-नीतिलक्षणगाजविद्याचतुष्टयबलेन, विभवेन विभृत्या, पराक्रमेण पाँचपेण, बलवान् चिन्त्यः। हि यतः महान् विभदः सङ्कामः । दण्डारिषप्रकृतिः अन्तरुत्थः अग्निरिव । उभयोस्तापं तनोति ॥ वसन्ततिलका वृत्तम् ॥

नयस्य शौर्यस्य धनस्य कीर्तेवीग्देवतायाः सततं श्रियश्च ।

मध्यस्थभावेन कृताभिवृद्धिर्विभीषणः किं विदितो न भीष्मः ॥ ३९॥

नयस्यति ॥ भीष्मः भयजनकः। विभीषणा रावणानुजः ॥ भागतीये—विभीषणः विशेषेण भयानकः । भीष्मः कौरविषतामहः ॥ उपजातिः ॥

त्वं श्रीमहामङ्गल कुम्भकर्ण कन्याकुमारं वर वीरलक्ष्म्याः। समं रथो यस्य मनोरथश्च पूर्णस्तथाज्ञासु कथं न वेत्सि ॥ ३६ ॥

त्वमिति ॥ हे श्रीमहामङ्गल, हे वीग्लक्ष्म्या वग, त्वं कन्याकुमारं कन्येव(१)परिणीतः (१)कुमारस्तादशं कुम्भकर्णं न कथं वेत्सि । यस्य ग्यो मनारथश्च समं युगपदाशासु दिशु पूर्णः ॥ भारतीये—हे कुम्भ गजम्धीश प्रधान, कन्याकुमारम् अपरिणीतायामेव कुन्त्यां सूर्याज्ञातम्, कर्णम् राधेयम् ॥

द्विषन्मारीचोद्यप्रबलरथवेगो दिशि दिशि स्वयं गर्जन्द्रोणो रणशिरमि केनाथ विभृतः । सदाप्युच्छ्वासेनोच्छ्वसिति भुवनं यस्य मकलं म केवीयी दुर्योधन इह बलेनेन्द्रजिद्दसा ॥ ३७ ॥

द्विषदिति ॥ अद्य एतावत्कालपर्यन्तम्, द्विपन् प्रबलस्थवेगः प्रवला स्थस्य वेगा यस्य ताहक् सन् दिशि दिशि द्रोणो मेघ इव स्वयं गर्जन् मारीचा रावणमातुलः, रणशिरमि स-क्कामभूमी केन विश्वतः । न केनापि । यस्योच्छ्रासेन सकलं भुवनमपि सदोच्छ्रिसिति सोऽसी दुर्योधना दुःखेन योद्धं शक्य इन्द्रजिद् रावणात्मज इह सङ्कामे केवलन वार्यः ॥ भारतीये—द्विषनमारी शत्रुनाशी चांद्यप्रबलस्थवेगः चांद्य आश्वर्यविषयः प्रवलो स्थस्य वेगो यस्य ताहक् सन् दिशि दिशि स्वयं गर्जन् । द्रोणः कारवाचार्यः । बलेन शरीरसाम्थ्येन । इन्द्रजित् इन्द्रस्य जेता । दुर्योधनो गान्धारीपुत्रः ॥ शिखरिणी वृत्तम ॥

एभिः शिरोभिरतिपीडितपादपीठः
सङ्गामरङ्गश्रवनर्तनसूत्रधारः ।
तं कंसमातुल इहारिगणं कृतान्तदन्तान्तरं गमितवान्न समन्दशास्यः ॥ ६८॥

एभिरिति ॥ समातुलो मातुलेन मारीचेन सहितो, दशास्यो रावणस्तं प्रसिद्धं कमरि-गणं शत्रुगणं कृतान्तदन्तान्तरं यमदशनमध्यं न गमितवान् । अपि तु सर्वम् ॥ भार-तीये—स प्रसिद्धः । मन्दशास्यः मन्दाः शास्या यस्य ताहक् । कंसमातुलो जगसंधो न गमितवानिति काको ॥ वसन्ततिलका ॥

विगणस्य परस्य चात्मनः प्रकृतीनां समवस्थिति पराम् । अमुयोपचिताः कयापि चेह्निपतेऽस्यियिपन्ति सूरयः ॥ ६९ ॥

विगणिति ॥ परम्य अञ्चारात्मनस्य परामृत्कृष्टा प्रकृतीनां रिथितं विगणव्य ज्ञात्वा अ-भुया प्रकृतिस्थित्या क्यापि चेदुर्पाचता प्रद्भिगताः, तर्हि सूग्यो हिषते असूयियिषन्ति ॥ वैतालीयं छन्दः ॥

तत्संहारो मा स्म भृह्यन्धृतायाः सिद्धादेशव्यक्तयं सिद्धशैलम् । नीत्वा विष्णुं तं परीक्षामहंऽमा ज्ञात्वा दण्डं साम वा योजयामः ॥ ४० ॥ तदिति ॥ तत् तस्मात् कारणात् वन्धृताया वन्ध्समृहस्य मैन्या वा संहारो मा भृत्। अमी वयं सिद्धशैलं कोश्विशलां नीत्वा सिद्धादेशव्यक्तये श्रुतज्ञानोपदेशाय तं विष्णुं रामं नारायणं वा परीक्षामहे । ज्ञात्वा परीक्ष्य दण्डं साम वा योजयामः ॥ शालिनी ॥

> इत्यस्य वाचमभिनन्द्य भरोत्थितानां राज्ञां गलाङ्गदगलद्वुलिकाच्छलेन । मन्त्रस्य कल्पितमिवाजनि मिल्लिकाना-माराधनंजयपरं मुकुलोपहाँरः ॥ ४५ ॥

इति धनंजयकविविग्चिते धनंजयाद्गे गघवणाण्डवीयापरनाम्नि द्विसंधानकाव्ये सुप्रीव-जाम्बवाजनानन्दन-नारायणपाण्डवादिमस्त्रकथनो नामैकादशः सर्गः समाप्तः ।

इत्यस्येति ॥ इति पृवेंक्तामस्य जाम्बवस्य बलभद्रस्य च वाचं वाणीमिनन्य संस्तुत्य भरोत्थितानां राज्ञां गलाङ्गदगलद्वृलिकाच्छलेन कण्ठकेय्रक्षरन्मौक्तिकव्याजेन मन्त्रस्य म-क्रिकाना मुकुलोपहाँरः कलिकापहाँरः कल्पितमिव जयपरं जयं पिपित तदाराधनमजिमे॥ वसन्ततिलका वृत्तम् ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुद्दालोपनामकश्रीच्छोटीलालात्मजश्रीबदरीनाथविरचितायां द्विसंघानकाव्यटीकायां सुश्रीवजाम्बवाज्ञन-नारायणपाण्डवादि-मन्त्रकथनो नामकादशः सर्गः॥

### द्वादशः सर्गः ।

अथ वानराधिपतिभिः प्रबलैः परमः पुमान्बलयुतोऽनुगतः ।

श्रुतविक्रमप्रशमिभिः प्रययौ विनयैविंभूतिमिव सिद्धशिलाम् ॥ १ ॥

अथिति ॥ अथ मन्त्रनिर्णयानन्तरं प्रबलैः प्रकृष्टसामथ्यैः श्रुतविक्रमप्रशमिभिः शास्त्र-पौरुषोपशमविद्धवानराधिपतिभिः सुप्रीवप्रभृतिभिरनुगतः, बलयुतः शरीरसामर्थ्ययुक्तः, परमः पुमाह्रक्ष्मणः सिद्धशिलां कोटिशिलाभिधां दृषदम् । विनयैविभृतिमिव । प्रययौ ॥ भारतीये—नराधिपतिभिः समुद्रविजयादिभिः । बलयुतो बलभद्रयुक्तः । परमः पुमान् नारायणः ॥ सर्गेऽस्मिन्प्रमिताक्षरा वृक्तम् ॥

अनुजग्मुरेनमनुकूलतया हरिवंशजाः सुखचरा बहवः । व्यवसायमायनिचया इव तं किममी न वाततनयप्रमुखाः ॥ २ ॥

अनुजेति ॥ सुखचराः शोभनाकाशगामिनो बहवो वाततनयप्रमुखाः हनुमत्प्रमुखाः हरिवंशजा वानरान्वयोत्पन्ना अमी तमेनं लक्ष्मणमनुकूलतया । आयनिचया द्रव्यप्रवेश-द्वाराणि व्यवसायमुखोगमिव । किं नानुजरमुः । अनुगतवन्त एव ॥ भारतीये—सुखचराः शर्मगामिन आतत-नय-प्रमुखा विस्तीर्णनीतिप्रमुखा हरिवंशजा यादवकुलप्रमृताः ॥

रविमण्डलोत्थित इवान्य इव स्वयमन्यजन्म गतवानिव सः । नरमीमयोजनसुदुःसहया प्रभया परिष्कृततनुः गुगुमे ॥ ३ ॥

रवीति ॥ रविमण्डलाेश्यितः सूर्यविभ्योत्पन्न इत, अन्य इत, स्वयमन्यजनम् जन्मान्तरं गतवान् इत, इत्युत्प्रेक्षया नरभीमयो नराणां भयहेतुर्जनसुदुःसहया जनरितश्येन सोहुम-शक्यया, प्रभया परिष्कृततनुर्भूपितदेहः स लक्ष्मणः शृशुभे ॥ भारतीये—नरभीमयोजन-सुदुःसहया नरस्यार्जनस्य भीमस्य वृकोदरस्य च योजनेन योगेन सुदुःसहया, स नारायणः॥

विशदं यशोऽखिलदिशं निखिलां भुवमायतिः स्तुतिकथां महिमा ।

समर्तायिवत्सममिदं सकलं भुजयोः शिरोऽस्य समर्तातवतोः ॥ ४ ॥

विश्वदमिति ॥ अस्य भुजयोः शिरः (उन्नतस्कन्धत्वात्) समतीतवनोः सनोः, विश्वदं यशोऽखिळदिशं समस्ता दिशः, आयतिविख्यानिर्निखिळां भुवमः, महिमा स्तृतिकथाम् समं युगपद् इदं सकळं समतीयिवत् ॥

किमु में भुजेन भुवनस्य भरं वहतः शिला बहिरियं जगतः। द्धतो भुवं किमु नगस्य भरस्तरुरित्ययं सार्यामयाय मुहुः॥ ९॥

किम्विति ॥ भुजेन भुवनस्य भगं वहतो में इयं शिला जगतो बहि: किमु, भृवं दधतो में अयं नगस्याद्रेभरस्तरुश्च बहि: किम्विति स्वयं गर्वे मुहुरियाय ॥

विनिपातितं विनिहतं प्रथमं कचिदात्मनोद्भृतमदः सुहृदाम् । अधुनात्मसाहसमसौ सहसा दृहशे त्रजीवत निरूपयितुम् ॥ ६ ॥ विनीति ॥ असौ सुहृदां प्रथमं प्रथमसदृशमदः, आत्मसाह्सं धेर्यमात्मना किचित् अ-धुना विनिपातितं विनिहृतं वा इति निरूपियतुं सहसा शीघ्रं वजित्रव दहशे ॥

सघनागमो निज्ञुचिः सुर्भिवनपुष्पगः समहिमोय्रजवः ।

सरसां शरच्छविमितः शिशिरो मरुदन्वगात्तमृतुमूर्तिरिव ॥ ७ ॥

सघनेति ॥ सघनागमो घनागमेन मन्द्गत्या सहितो वर्तमानः, स प्रसिद्धो घनागमः प्राष्ट्र च । निज्ञुचिनिजेनातमना श्रुचिः पवित्रः, प्रीष्मश्च । वनपुष्पगः सुरभिः वनपुष्पग्ततेन सुरभिः कान्तारकुसुममकरन्द्बिन्दृत्करवासनावासिततनुः, वनपुष्पत्रयो वसन्तश्च । समिहिमा महिम्रा साँहत उप्रजव उत्कटवेगः, समिहिमः समं हिमं यस्येति शीतली अप्रज्वः प्रधानवेग इति वा समिहिमोग्रजवः समोऽहिनिशतुल्यो हिमस्योग्रोऽसद्धो जवो यर्भिन्तः । सरमां रिमकां शर्च्छविं जलक्ष्पतामितः सीकर्बहुलः, सरसां सरोव-राणां छविं स्वच्छतामितः प्राप्यता शरत्कालः । शिशिरः शीतलः शिशिरनामा च ॥

कचनातिपातमटवीमटवीं सधुनीं धुनीमिनिवेशमगात्।

म लतागृहान्वसतिरम्यतया तरसाभिपादमभिपादमगात् ॥ ८ ॥

कचनेति ॥ सोऽगात् पर्वतात् कचनाटवीमटवी वनवनमतिपातमतिपत्य सधुनी धुनी नदी मिलिताम् नदीर्माभानवेशमभिनिविद्य वसतिरम्यतया मन्दिररमणीयतया ल-तागृहान् अभिपादमभिपादमभिपद्याभिपद्य तरसा शीघ्रमगाद्गतवान् ॥

पथि पाण्डुराजकुलवृद्धिमतः किल केशवं मुखरयन्ककुभः । इति भीमसेन उचितावसरं सरसं जगाद म मरुत्तनयः ॥ ९ ॥

पर्थाति ॥ अतोऽस्मात्कारणात् किल लोकोक्ती शास्त्रोक्तीं वा भीममेनो भयानकब-लः स मरुक्तनयो हन्मान् ककुभो दिशो मुखरयन् प्रतिशब्दयन् पाण्डुराजकुलबृद्धि पा-ण्डुरस्य अजकुलस्य दशरथादिपुरुपकुलस्य बृद्धियस्मात् ताहशं पाण्डु निर्मलम इति किया-विशेषणं वा राजकुलबृद्धि केशवं तक्षमणं इति वक्ष्यमाणमुचितावसरं मरमं जगाद ॥ भार-तीये—मरुक्तनयो वायुपुत्रो भीममेनो बुकोदरः, पाण्डुराजकुलबृद्धि पाण्डुनामकराजक्र-लम्य वृद्धियस्मानं केशवं नारायणम् ॥

राशिनस्तुलां समुपयाति कुलं भवतो यतेरुपशमश्च विधाम् । तव पौरुपं स्वसदृशं भुवनं भ्रमदृष्यपेक्ष्य भुजयोर्जरत् ॥ १० ॥

शशीति ॥ भवतः कुलं शशिनस्तुलाम्, उपशमो यतेर्विधाम्, समुपयाति । तथा तव पारषं भुवनं भ्रमत् सत् स्वमदशमन्यपेक्ष्यादष्ट्वा भुजयोरजरत् जीर्णम् ॥ एतेन शत्रणामभावेन युद्धाभावो दक्षितः ॥

तव पूर्वजेन यदुनोपनताः किमरातयो नरघुणा निहताः । सकलं जगद्वशगतं कृतवान्म कया शिलोद्धरणडम्बनया ॥ ११॥ तवेति ॥ यत् यस्मात्कारणादु अहो, तव पूर्वजेन रघुणा किमरातयो नोपनता न निहताः । निहता एव । स रघुः सकलं जगत् कया तव शिलोद्धरणडम्बनया वशगं कृतवान् ॥ भारतीये—यदुना यादवकुलाद्यपुरुषेण, नरघुणा नरकीटा अरातयः ॥

जनमाकलस्व भुवि सांशियकं भवतस्तथाप्युचितमुद्यमनम् । तदिदं द्विषां हि पलितंकरणं विजयश्रियश्च सुभगंकरणम् ॥ १२ ॥

जनमिति ॥ यद्यपि त्वं भुवि जनं सांशयिकं संशयापत्रमाकलस्वालोकय । तथापि भवत उद्यमनमुद्यम उचितम् । हि स्फुटं तदिदमुद्यमनं द्विषां पिलतंकरणम्, विजयिश्रयः सुभगंकरणम् अस्ति ॥ 'आद्यसुभग–' इति च्व्यर्थे ख्युन् ॥

कुलपर्वताः कुलपराभवतः समवैमि तेऽद्य निजमुन्नमनम् । कलयन्ति फल्गु विलयं मनुते मिवतोदयास्तमयसानुमतोः ॥ १६ ॥

कुलेति ॥ कुलपर्वता मेर्वादयस्ते तव कुलप्राभवतः कुलात्पराभवता निजं स्व-कीयमुत्रमनं फल्गु व्यथं कलयन्ति मन्यन्ते । इति हेतोः । अद्य मांप्रतं सवितोदयास्तम-यमानुमतोद्धदयाद्यस्ताद्योविलयं मनुते । एतेन स्वस्य निराश्रयत्वशङ्कया सखेदता मता भवति । इत्यहं समवंमि जाने ॥

तदितो निरूपय पयोधरयोस्तटयोभेरेण सृदुमन्दगतिम् । बिह्योभितां सरितमश्चमुखीमपि सारसानुगमनाकुलिताम् ॥ १४ ॥

तदित इति ॥ तस्मादितः स्थानात् । पयोधरयोजिलधारिणोस्तरयोः कूलयोभरेण मृदुभन्दगति पेशलालसप्रवाहाम्, तरयोशिन्द्रितयोः । 'तर उच्छ्राये'। पचाद्यच् । पयोधरयोः
स्तनयोभरेण भारेण मृदुमन्दगति येशलालमगमनां च । विल्ञोभितां तरहभूपितां, जररगजित्रयविराजितां च । मारमानुगमनाकुलितां सारमानां लक्ष्मणानामनुगमनेन पथाद्रया आकुलिताम्, मारेणोत्कृष्टेन मानुषु गमनेनाकुलितां च । सरितं नदीम् अश्वमृखीं
किनरीं च निरूपयावलोक्य ॥

इह सैकतं तर्राणतप्तमिदं परिहत्य हंसकुलमेति सरः।

विरला वसन्ति च सति व्यसने किमु पक्षपातिनरता हि पुनः ॥ १९॥

इहेति ॥ इह देशे इदं हंसकुलं कर्त तर्गणतमं सूर्यनापितं संकतं सिकनाप्रचुरं परिहत्य त्यक्ता सर एति । व्यसने निवासनिपाने आपत्तो सति विरला वसन्ति । पक्षपातनिरता गृद्यत्वाभिनिवेशिनः परिच्छदानां पाते निरताः पुनः किमु ॥

परतो नतं जघनपार्षणभराद्घहु पूर्वतः कुचभरात्किमपि । पुलिनेषु सूचयति तत्पदयोरमराङ्गनागमनमत्र पदम् ॥ १५॥ परत इति ॥ जघनपार्षणभरात् जघनयोः पाष्ण्योश्य भरात् भारात् बहु यथा स्यात्तथा परतः पश्चाद्धागे नतम्, कुचभरात् स्तनभारात् किमप्यल्पं यथा स्यात्तथा पूर्वतो नतं तत्प-दयोरमराङ्गनाचरणयोः पदं स्थानं कर्त्र पुष्टिनेषु मैकतेष्वमराङ्गनागमनं सूचयति ॥

अमुतश्च पुष्पश्चयनं रचितं नवयावकाङ्कितपदं त्रिदशैः ।

रुधिरारुणं कुसुमबाणचितं मदनस्य पञ्चकमिव ज्वलति ॥ १७ ॥

अमुत इति ॥ अमुतोऽमुष्मिनप्रदेशे त्रिद्शैर्दैवं रचितं विहितं नवयावकाङ्कितपदं नृत-नालक्तकचिहितचरणं पुष्पशयनं कुमुमशय्या । रुधिगरुणं रक्तशोणितं कुमुमबाणचि-तं प्रमृनशर्थ्याप्तं मदनस्य कंदर्पस्य पञ्चकं रणस्यलमिव । ज्वलित भाति ॥

स्तनतापसूनमवनम्रनलं विश्वपत्रमत्र कुसुमास्तरणे ।

किमुतोजिझतान्यमनसा विगुणा सुरयोपिता विरहवळ्ळिका ॥ १८॥ स्तनेति ॥ अत्र कुसुमास्तरणे, स्तनतापसूर्व कुचतापशुष्कम् (अतएव) अवनम्रनलं स्लाननालं विश्वपत्रं पद्मिनीदलम् अस्ति । अन्यमनसा विरहेण खित्रचित्तया सुरयोषिता अमररमण्या विगुणा त्रुटिततन्त्रीविरहवळ्ळिका वियोगवीणोज्झिता त्यक्ता किमृत ॥

मृगनाभिजं परिमलं द्विरदः करिदानगन्धमनुयाति हरिः । इह जन्तुरेवमपरोऽपि परं विनिहन्तुमेव समनुत्रज्ञति ॥ १९ ॥ मृगिति ॥ परिमलेनेव तत्तन्त्रान्या तस्य तस्य विनिहन्तं धावनम् ॥ सरसीह मर्ज्ञाते करिण्यलिनां परिधिः कराग्रनिभृतः स्फुरति । जलदेवतार्थमिददुद्गतवत्क्षणमातपत्रमिव बर्हमयम् ॥ २० ॥

सर्ग्साति ॥ इह सरित, करिण मजित सति, कराव्यनिश्वतः शुण्डादण्डाब्रस्थितो अ-लिनां परिधिः परिवेषः । जलदेवतार्थमुद्गतवदुदितं क्षणं बर्हमयं पिच्छमयम् आतप-त्रं छत्रमिव । स्फुरित ॥

सबलाकिका नवतृणा जगती मृदु निर्भरं वहात वार्त मरुत्। सवितावृतश्च विपिनरिह कि जलदागमः सततसंनिहितः ॥ २१॥ सबलाकीति ॥ इद सबलाकिका बलाकया विसकण्टिकया सहिता, नवतणा नतनत-णा जगती पृथ्वी मृदु निर्भरं वहाति, मरुद्वायुवीति, सविता च विपिनरावृतः। तथा च जलदागमः प्रावृट्कालः कि सततसंनिहितोऽस्ति ॥

द्विपदन्तपत्रमदमौक्तिकवद्द्यतः श्रवोभुनगलं राबरान् ।

करिणां न केवलमसून्मनुवे हस्तोऽमुतः मकलसारमपि ॥ २२ ॥

द्विपेति ॥ अमुतोऽमृष्मिन्देशे द्विपदन्तपत्रमदमौक्तिकवत् गजानां दन्तपत्रमदमौक्तिक-व्याप्तं श्रवोभुजगरुं कर्णबाहुकण्डं यथाकमं दधतः शवरान् केवरुं करिणामसून् प्राणान् हरतो न मनुवे । किंतु सकरुसारम् अपि हरतः ॥ अभिषेचकं निपतता हरिणा पुरतः क्रमेण पदयोद्विरदः । स्थितवानिहोत्रमितकुम्भकरः क्षणमङ्करोन विनिरुद्ध इव ॥ २३ ॥

अभीति ॥ अभिषेचकं पुच्छमूलं लक्षीकृत्य पुरतः पदयोश्वरणयाः क्रमेण निपतता हरिणा सिंहेनोत्रमितकुम्भकर उर्ध्वनीतकुम्भकरो द्विरदः क्षणमङ्कुशेन विनिरुद्ध इव । स्थितवान् ॥

तरवो न सन्त्यफिलनो न लताः कुसुमोिज्झिता न विरतस्नुतयः । सिरतोऽलिहंसशुककोिकलकध्वनिवर्जितोऽत्र न परोऽस्ति रवः ॥२४॥ तरव इति ॥ स्पष्टम् ॥

इह मान्ति मण्डपभुवः सलताः सवितर्दिका गिरिपतत्सलिलाः ।

वनदेवताभिरपदिश्य मिथः पथिकान्प्रपा इव शुत्रौ रचिताः ॥ २५ ॥

इहिति ॥ इह सळताः सिवतिर्दिका उपवेशनस्थानसिहता गिरिपतत्सिळ्ळा गिरिभ्यः पतत् सिळ्ळं यत्र ताहशो मण्डपभुवः । वनदेवताभिः पथिकानपदिश्योद्दिश्य मिथः पर-स्परं शुचौ श्रीष्मे रिचताः प्रपा इव । भानित ॥

पतितस्तरोः शकुनिविष्टिचितः शबरेरितोऽकेशपथिकयया । उपयुक्तमुक्तिसिततण्डुलेकरवभाति कीर्ण इव पर्णचयः ॥ २६ ॥

पतित इति ॥ तरोः पतितः शकुनिविष्टिचितो विहंगामध्ययुक्तः पर्णचयः । शबँरः पुलिन्दैः [कर्त्वभः] अर्कशपथिकयया सूर्याचीविधिनोपयुक्तमुक्तिसत्तवण्डुलकैरुप-योगीकृतोज्ञितश्वेतवण्डुलसमूहैः कीर्णो स्त इव । अवभाति ॥

कुसुमं धनुर्मधुलिहोऽस्य गुणः शुककूजितं ममरतूर्यरवः । मदनस्य साधनमिदं प्रचुरं सुलभं न साध्यमिह तद्विपिने ॥ २७ ॥

कुसुममिति॥यस्मात् कुसुमं धनुः, मधुलिहो श्रमग अस्य धनुषो गुणो ज्या, शुकक्जितं ममरतूर्थरतः सङ्कामतूर्यध्वनिः जायते इति मदनस्य कंद्रपस्य माधनं प्रचुरम् (अतएव) सुलभम् । तस्मादिह विपिने न किंचित् साध्यम् ॥

त्रिदिवेच्छया त्रतमिहत्यजनेः कियते न मुच्यत इदं दिविजः । तदिदं वनं दिवमविमि दिवं शतशीर्णकल्पतरुशेषहताम् ॥ २८॥

त्रिदिवेति ॥ इहत्यजनिरिहमवैर्जनैः । [अव्ययात्यप् ।] त्रिदिवेच्छया स्वर्गेच्छया व्रतं क्रियते, दिविजैः स्वर्गजेदैविरिदं न मुच्यते, तस्मादिदं वनं दिवं स्वर्गम्, दिवं द्यां शत-शिर्णकल्पतस्रोषहताम् देवानामत्र वने वामात् स्वीयफलाभक्षणेन भाराक्रान्ततया शतं यथा स्यात्तथा शीर्णानां कल्पतस्रणां शेषेण हताम् अविभि जाने ॥

इति संकथां निशामयन्सुहृदः स निशामयन्सपदि तत्तद्यम् । समराववक्रमधुराजगती रितमाप येन समवाप शिलाम् ॥ २९॥

इतीति ॥ येन लक्ष्मणेन, समराघवक्रमधुरा समा राघवस्य र्घुसंबन्धिनः क्रमस्य धूर्ज-गती पृथिवी गतिमाप । सोऽयमिति पूर्वोक्तां सुहृदो हन्मतः संकथां वार्ता निशमयञ् शृ-ण्वंस्तत्तत्पदार्थजातं सपदि निशामयन् पश्यन् शिलां समवाप ॥ भाग्नीये—येन नारा-यणेन समराघवक्रमधुराजगतिः समरे अघस्य पापस्य वकस्य कुटिलस्य मधोदेत्यस्य रा-जगती राज्यम्, गति नाशमाप । सुहृदो भीमस्य ॥

ऋषिकोटिभीत इति जन्यभिया स्वगंह निबध्य मदनेन नदीम् । प्रविविक्षुणा खलु कुतिश्चिदियं न शिलाहतेति कलितं हरिणा ॥२०॥ प्रभविष्यतः कलियुगाद्भयतो न खलुपगोष्य भुवि धर्मनिधिम् । यतिभिः शिलोपरिकृतेयमिति प्रविविक्तितं हलधरेण तदा ॥ २१ ॥

ऋषीति ॥ ऋषिकोटिभीत इति जन्यभिया जनापवादभयेन स्वगले शिलां निबध्य नदी प्रविविक्षणा मदनेन रितपितना छतिश्विदियं शिला नाहता । अपि त्वाहत्वेव । इत्येवं प्रकारण हरिणा लक्ष्मणेन कृष्णेन च कलितम् । प्रभविष्यतो भाविनः कलियुगात् तद्भेन तुकाद् भयतो भयात् भृति भूमौ धर्मानिधिमुपगोष्य गोपियत्योपरीयं शिला खलु निश्च-यंन यितिभः कर्तृभिः न कृता । अपि तृ कृत्येति तदा तत्काले हलधरेण रामेण बलभने देण च प्रविविक्तिम ॥

हरिणा जिनाभिषवणोन्मनसा जनताविदृयमुपपादयितुम् । निकटान्न पाण्डुकशिलागपतेः खलु साहतेत्यर्वाहतं हरिभिः ॥ ३२॥

हरिणेति ॥ जिनाभिषयणोन्मनमा जिनदेवस्यामिषेकं क्षुमनमा हरिणेन्द्रेण जनता-विद्यं जनमम्हनिकटतामुपपाद्यितुमगपतेमेरोनिकटात्मभीपात् सा पाण्डुकशिला खलु नि-श्रयेनाहृता इति हरिभिर्वानगर्याद्वैर्वावहितम् ॥

उपवीणयन्दपदि सिद्धपदं निलयात्रिलिम्पनिवहो निरगात्।

न महः क्षणं विपहते सा हरेर्बलवत्तरोऽस्ति बलिनोऽप्यथवा ॥ ३३॥

उपर्वाति ॥ सिद्धपदं जिनेश्वरयश उपर्वाणयन् वीणयोपगायन् निलिम्पनिवही देवस-मृद्दो निल्यात् गृहाद् दर्पाद तस्यां शिलायां निरगात् । तथा हर्ग्लक्ष्मणस्य ऋष्णस्य च महरतेजः क्षणं न विपहते सम । यतः बलिनोऽपि बलवत्तरोऽस्ति ॥

गजगण्डविद्वितमदच्छिरितां गजशङ्कया मुनिशिलां नम्बेरः । विलिखन्रसन्निभिषतञ्शरभः शरणं व्यगाहत गुहागहनग् ॥ ३४ ॥ गजेति ॥ गजगण्डविद्वसदच्छिरितां करिकपोलसंघपेभदजलविलितां मुनिशिलां गजशः ङ्कया नखरेर्नस्वैविलिखन्, रसन् गर्जन्, अभिपतन् संमुखं गच्छन्, शरभः शार्वृतः गुहागहनं गुहावने दरीमुखं वा व्यगाहत प्राविक्षत ॥

तमुदीक्ष्य शैलमुपयनरभसा ववृधे स्वयं स भुवनाभ्यधिकम्।

करकन्दुकाद्गिरिमतीव छघुं पुरुषोत्तमोऽतिपरुषोऽजगणत् ॥ ३९ ॥

तमिति ॥ अतिपरुषो अतिनिष्ठरः स पुरुषोत्तमो लक्ष्मणो नारायणश्च, तं शैलमुदीक्ष्य, रभसोत्सुक्येनोपयन् समीपमागच्छन्, स्वयमात्मना, भुवनाभ्यधिकं यथा स्यात्तथा वर्षे । गिरिं कोटिशिलानामानम्, करकन्दुकाद् हस्तगेन्दुकादतीव लघुमजगणत् ॥

जघनं निबध्य वसनेन घनं विनियम्य केशनिचयं शिरसि ।

भुवमुत्खनंश्चरणपार्ष्णितलैः स ववरुग मल इव वरुगु नदन् ॥ ३६ ॥

जघनमिति ॥ स लक्ष्मणो विष्णुर्वा वसनेन वस्त्रेण जघनं नितम्बं घनं यथा स्यात्तथा निबध्य शिरसि केशनिचयं विनियम्य दृढं नियन्त्र्य चरणपाष्टिणतलर्भुवं भूमिमुरखनन् वल्गु मनोहारि यथा स्यात्तथा नदन् सन् मल इव ववल्ग चचाल ॥

पद्यातजातदरि मुक्तधरं स धराधरं सुकृतवान्कृतवान् ।

विजहाति वा बलवता निहतः श्रथमण्डलः किल न कः पृथिवीम्॥ ३७॥

पदेति ॥ सुक्रतवान् पुण्यवान् स लक्ष्मणो विष्णुश्च धराधरं कोटिशिलानामकपर्वतं पद्यातजातदरि पदयोघीतेन जाता दरी यत्र ताहक्, मृक्तधरं सुक्ता त्यक्ता धरा पृथ्वी येन ताहक् यथा स्यात्तया कृतवान् । बलवता निहतः शृथमण्डलः मन् कः पृश्विवीं न विज्ञहाति ॥

स द्रीमुखेन नतकुङ्जतनुः प्रविशान्नथस्पद्ममुप्य गिरेः। समवैमि द्रितवराहगतिर्गतवान्वराह इति नाम तदा ॥ ३८॥

सदेति ॥ नतकुब्जतनुर्नता कुब्जा तनुः शर्गां यस्य सोऽमुष्य गिरिश्वस्पदमधोभागं दरीमुखेन प्रविशन् दिशतवराहगति दिशता वगहस्येव गतियेन म ठक्ष्मणः कृष्णश्च तदा वराह इति नाम गतवान् इति समवैमि ॥

उरसा निषीड्य भुजयोद्धितयं परिनः प्रमायं परिधार्य शिलाम् । समुदक्षिपद्वरविवाहशिलामिव गोमिनीं परिणिनीपुरसौ ॥ ३९ ॥

उरसेति ॥ गोमिनीं लक्ष्मीं परिणिनीपुः परिणेतुमिच्छुग्सौ लक्ष्मणः ऋष्णश्च, भुजयोर् द्वितयमुरसा निपीड्य परितः सर्वतः प्रसार्यं शिलां कोटिशिलाम् । वरविवाहशिलामिव । समुदक्षिपत् समुचिक्षेप ॥

कृतपाणिपीडनविधिः प्रथमं पुरुषोत्तमन समुदूदतनुः ।

विरराज कोटिकशिला भयतः परिकम्पिता नववधूरिव सा ॥ ४० ॥

कृतेति ॥ पुरुषोत्तमेन लक्ष्मणेन विष्णुना नरप्रधानेन च । प्रथमं कृतपाणिपीडनविधिः कृतः पाणिना पीडनस्य विधिर्यस्याः सा, विहितपरिणयनविधाना च । समुद्दतनुः समु-दृतमूर्तिर्भयतः परिकाम्पिता कोटिकशिला नववधूर्नवोहेव । विरराज ॥

परितः पतद्भुजगपङ्किरसौ गलितान्त्रजालजटिलेव बभौ । परिभिन्ननिर्भरजला हरिणा विधृतानिलेन घनमृतिरिव ॥ ४१ ॥

परित इति ॥ परितः सर्वतः पतद्धजगपङ्किः क्षरत्मपश्चिणिरसौ शिला । गलितास्त्रजा-लजटिला च्युतास्त्रमालारूपजटावलम्बिनीव । परिभिन्ननिर्झरजला स्रविन्निर्झरपानीया ह-रिणा लक्ष्मणेन ऋष्णेन । अनिलेन वायुना घनमृतिरिव । विश्वता ॥

दिवि दुन्दुभिः प्रणिननाद दिवः कुसुमाञ्जलिः प्रणिपपात तथा ।
तमुदीक्ष्य विस्मयमिनोच्चिलतास्तरनोऽपि पुप्पमितश्चकरुः ॥ ४२ ॥
दिनीति ॥ तं लक्ष्मणं विष्णुमुदीक्ष्य विस्मयमाश्चर्यमुच्चिलता इन ॥
द्विपतां भयेन सुद्धदां प्रमुदा द्युनिनासिनामितदायेन हरेः ।
अपि साहसेरभवदुद्वृपितं ननु वस्त्वनेकविधमेकविधम् ॥ ४२ ॥
द्विपतामिति ॥ एकविधमपि वस्त्वनेकविधं भयप्रमोदाश्चर्यमाद्दमनोधकमभनत् ॥
अवलोक्य तं कलकलं मुमुचुदिशि खेचरा जितशिलोद्धरणम् ।
सहधर्ममानितनया विततं प्रविजेप्यसे रिपुमपीति जगुः ॥ ४४ ॥

अवलोक्येति ॥ सहधर्ममानितनया महिव धर्मेण विनयलक्षणेन शिष्टपरिपालनदुष्टनि-प्रहलक्षणेन वा मानितो नयो येपां ते खेचराः सुप्रीवादयो जितशिलोद्धरणं जितं शिलाया उद्धरणं येन तादशं तं लक्ष्मणमवलोक्य दिशि दिक्षु कलकलं कोलाहलं मुमुन्। । तथा विततं रिपुं रावणाभिधमपि प्रविजेध्यसे इति जगुः ॥ भारतीये—खेचरा देवाः । तं कृ-ष्णम् । मह युगपत् एककालम् । कलकलं मुमुन्। । धर्ममानितनयाः धर्मस्य पाण्डुनुपस्य मानिनस्तनया युधिष्टिरप्रभृतयो विततमनवरतं यथा स्यात्तथा जगुः ॥

प्रतिरोप्यतां तदियमत्र शिला भवितासि शत्रुकुलनिर्दलनः।

प्रतिशुश्रुवानिति वचः सुहृदां समितिष्ठिपत्पुनिरमां स हरिः ॥ ४९ ॥

प्रतिरोध्येति ॥ स हरिर्लक्ष्मणः कृष्णश्च 'तत्तस्मादियं शिला अत्र यथास्थानं प्रतिरोध्यताम, त्वं शत्रुकुलनिर्दलनो रिपुवंशावमर्दी भवितासि' इति सुहदां वचः प्रतिग्रश्रुवान् अङ्गीकृतवान् पुनरिमां समतिष्टिपत् प्रतिरोपयामास ॥

सरसीजलप्लविह्मस्तमसौ द्विपदानसौरभमथानुभवन् ।

मृगनाभिगन्धमपि गन्धवहः सभयं वनेचर इवाभिययौ ॥ ४६ ॥

सरसीति ॥ अय सरसीजलप्लवेन हिमो द्विपदानसौरमं गजमदामोदम्, मृगनाभिगन्धं

कस्तूरीपरिमलमप्यनुभवन्नसौ गन्धवहो वायुः । वनेचर इव । तं लक्ष्मणं कृष्णं च मन् भयं यथा स्यात्त्रथाभिययौ ॥

उत्खातरोपणमिदं निजमेव पुंसां न्याय्यं व्रतं तदनुपालय पालनीयम् । इत्यग्रजस्य वचनं प्रतिमान्य तुष्टस्तुष्टाव सिद्धपदपङ्किमसावुपेन्द्रः ॥ ४७॥

उत्खातेति ॥ निजं कुलाचारप्राप्तम्, न्याय्यं न्यायादनपेतं पुंसां नराणां पालनीयमत्या-ज्यमुत्खातरोपणमुत्खातानां रोपणमिदं तत् व्रतमनुपालयेत्यप्रजस्य रामस्य बलभद्रस्य वा वचनं प्रतिमान्य तुष्टः प्रसन्न उपेन्द्रो लक्ष्मणः कृष्णश्च सिद्धपदपिक्षः मुक्तश्रेणीं तुष्टाव ॥ वमन्ततिलकावृत्तम् ॥

योऽघःस्थितोऽशोकतरोरभामीत्तद्वक्षमूलीयमहात्रतस्य ।

फलं यतिभ्यः प्रथयन्त्रिवाहिन्वन्द्यः सुराणां स पुनः पुनातु ॥ ४८ ॥ योऽध इति ॥ यस्तदृक्षमूलीयमहात्रतस्थाशोकतृक्षमूलार्थस्य महात्रतस्य फलं य-तिभ्यः प्रथयन् कथयन् इवाशोकतराम्धःस्थितः मत्रभामीत् । सुराणां देवानां वन्यो-ऽईन् पुनः पुनः पुनातु ॥ उपजातिः ॥

बोधाम्भोधो यः समाधीन्दुवृद्धे सिद्धे रुच्यं कर्तुमिच्छन्निवर्द्धिम् ।

निन्ये मान्यं साधु रत्नत्रयं नः सिद्धः सिद्धां कार्यसिद्धि करोतु ॥ ४९ ॥ बोधित ॥ यः समाधीन्दुबृद्धे समाधिनेन्द्रियगोचरेण क्रोधमानमायालक्षणवी जनित-कालुष्यपरित्यागाचेतसः प्रसन्नतयैवेन्दुना चन्द्रेण बृद्धे वीधामभोधी बोधेऽवगमिवगम-सजन्मिन ज्ञानाितशये एव समुद्रे सिद्धेमृक्तिलक्षणायाः रुच्यं भूषणं कर्तृमिच्छित्तिव मान्यं माननीयं रत्नत्रयं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वभावं साधु यथा स्यात्तथा ऋद्धि बृद्धि निन्ये, सिद्धो नोऽस्माकं सिद्धां पूर्वापरप्रमाणवाधापरित्यागाबुक्तियुक्तचेतसां पुंसां प्रतीतिशिखर-मारूटाम् कार्यसिद्धि कार्यस्य मोक्षलक्षणस्य सिद्धि प्राप्ति ब्रिति वा करोत् ॥ शालिनी ॥

तथाचार्यं चर्यापरिणतमुपाध्यायमिवल-

श्रुतोपाध्यायं तं बहुविधतपःसाधनपरम् । स्तुवे साधुं साधु स्थितिजननिरोधव्यतिकरं सदा पश्यत्प्राहुस्त्रितयमिदमेव त्रिपुरुपम् ॥ ५० ॥

तथेति ॥ तथा अर्हन्मिद्धयोः स्तवनप्रकारेण, चर्यापरिणतं चर्यामिर्झानदर्शनचरणतपोवीर्याचारस्याभिः पत्रभिः परिणतमात्मस्वस्योपलव्धिलव्धमाचार्यं मूरिम्, तथा—
अखिलश्रुतोपाध्यायं समस्तागमोपदेष्टारम्, उपाध्यायं पाटकम्, तथा—बहुविधतपः साधनपरं
बहुविधं बाह्याभ्यन्तरप्रकारं यत् तपश्च, तत्साधनं हेयं हेयतया, उपादेयमुपादेयतया,
विवेचकं ज्ञानं च तत् परं परमोत्कर्षं प्राप्तं यस्य तम्, साधुं संसारसंसरणकारणसरागपरिणामबहिर्मुखतयान्तर्मुखाकारतयात्मानमवलोकमानं तद्रपत्या परिणमन्तं बहिर्भवेषु सं-

योगनामापनेष्द्रासीनत्वावलिम्बमुनि स्तुवे स्तवीमि । धीमन्तः स्थितिजननिरोधव्यतिकरं श्रीव्योत्पादव्ययसंबन्धं साधु पृवीपरप्रमाणबाधापरित्यागेन प्रतीतिमन्दिरं यथा स्यात्तथा सदा सर्वदा पश्यत् । इदमेव त्रितयमाचार्योपाध्यायसाधुलक्षणं त्रिपुरुषं हरिहिरण्यगर्भहरान्तमकं प्राहुः । शीलात्प्रच्यवमानानां शीले प्रत्यवस्थापकत्वात् विनेयानां कारुण्यबुद्ध्या प्रतिपालनात् विविधतपसा विविधकर्मभस्मीकरणाद्वद्धाविष्णुहरात्मकत्वमिति भावः ॥ शिखरिणी ॥

इत्युचकेः स्तुतिशतं विरचय्य विष्णुर्नामालिखन्युरगणेर्नहसे शिलायाम् । द्वीपाम्बुराशिकुलपर्वतदेवलोकलोकान्तरेषु लिखितं किल केन वेति ॥ ९१ ॥

इर्ताति ॥ सुरगणदेवगणरित्येवमुचकैरतिशयेन स्तुतिशतं विरचय्य रचयित्वा शिलायां नाम अलिखन् । विष्णुः 'र्द्वापाम्युराशिकलपर्वतदेवलोकलोकान्तरेषु द्वापसमुद्रमेवी-द्यद्रिस्वर्गमनुष्यादिलोकेषु केन वा फिल आश्चर्य लिखितम्' इति जहमे हसितः॥ वमनतिलका ॥

इत्थं हिरण्यकदिापृद्यपक्षपाती नारायणः पथि वभृव निवर्तमानः । सिद्धाभिपृजनविद्यपिववृद्धतेजाः श्रीवर्धनं जयकरं विनयं निराहुः ॥ ५२ ॥

इति धनंजयकविविर्णाचते धनंजयाक्के राघवपाण्डवीयाप्रनामि दिसंधानकाच्ये छ-क्मणवासदेवयोः कोटिशिलोद्धरणकथनो नाम द्वादशः सर्गः समाप्तः ।

द्रथमिति ॥ इत्यमनेन प्रकारण, सिद्धाभिषृजनविशेषविश्रद्धतेजाः सिद्धाभिष्र्जनेन विशेषण स्वाभाविकतेजम आधिक्वेन विश्रद्धं तेजो यस्य ताहक्, हिरण्यकशिष्द्यपक्ष-पाती हिरण्यस्य स्वर्णस्य काशिषाश्रीमाच्छादनयोः । उदयस्याभ्युद्यस्य पक्षपातोऽस्ति यस्य ताहक, नागयणो छक्षमणः पथि मागं निवर्तमानो बभ्न । युक्तं चेतत् । विनयं नम्रतां श्रीवर्धनं संपद्धधंकं, जयकरं निगहुर्धामन्तः ॥ भारतीये—हिरण्यकशिष्द्यपक्षपाती हिरण्यकशिष्द्यपक्षपाती हिरण्यकशिष्द्यपक्षपाती हिरण्यकशिष्द्यपक्षपाती हिरण्यकशिष्दंयस्य उभयपक्षं पातयित तच्छीछः । नारायणः ऋष्णः ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुदालोपनामकश्रीछोटीलालात्मजश्रीवदरीनापविरचितायां दिसंघानकाव्यटीकायां लक्ष्मणवासुदेवयोः कोटिशिलोद्धरणक्यनो

नाम द्वादशः सर्गः ।

त्रयोदशः सर्गः ।

स श्रीशेलोदीर्णबलेन प्रजिहानः स्थित्यादौत्यन्नामं निरूढं हरिणोक्तः । वेदेह्यर्थे योजयंतको व्यवसायं तद्दरक्षः स्थानमरातेरभियातः ॥ १ ॥

स इति ॥ स्थियादाँ जनमकालमारभ्य, निष्डमागोपालाङ्गनाविष्यातम्, त्यत् 'हन्मान्' इति नाम प्रजिहानः प्राप्तवानः, अदीर्णक्लेन पुष्टसामर्थ्यन, वैदेखर्थं सीतार्थं व्यवसायं निश्चयं योजयता प्रेरयता हरिणा लक्ष्मणेनोक्त एक एकाकी, स श्रीशेलो हन्मान्, तत् लोकप्रसिद्धम, दूरक्षः दुष्टानि रक्षांसि यत्र तदराते रावणस्य स्थानमभियातः ॥ भारतीये— वै निश्चये देखर्थं पुरुषार्थ, स्थित्या निरूढं दौत्यं प्रजिहानः, दूरक्षः दुःखेन रिक्षतुं शक्यः श्रीशैलस्तत्रामा दृतः अरातेर्जरासंधस्य ॥ सर्गेऽस्मिन्मत्तमयूरं छन्दः ॥ दुर्गे राष्ट्रं तीर्थमरण्यं त्रजमायञ्जानञ्जात्रोश्चारमञ्जद्धः स्वयमन्येः । स स्वीकुर्वन्कृत्यमकृत्यं व्युपजापैः स्थाने स्थानं स्वप्नमपीच्छन्प्रयतोऽभूत्॥ २॥

दुर्गमिति ॥ अन्यैः स्वयमवुद्धो ज्ञात एव ज्ञञोश्वारं गति जानन् , व्युपजापेः सामादि-भिरक्तसमभेद्यममात्यादिकम्, कृत्यं भेद्यं स्वीकृर्वनुर्गाकुर्वन् । [भेदं स्वीकारयिति भावः ।] स्थाने निरुपद्रवे देशे स्थानं स्थिति स्वप्नं निद्रामपीच्छन् प्रयतोऽभृत् ॥ अध्वान्तेऽसो चेतित वैरं प्रतिबश्च ज्ञाता नीतेः संप्रतिमातामहतापम् । कुर्वन्धेर्येणावजितं तद्रिपुजातं साम्नायोज्य स्वामिनि सर्वसहमेयः ॥ ३ ॥

अध्वान्त इति ॥ नीतेर्ज्ञातासाँ हनुमानध्वान्ते मार्गमध्ये वैरं गमिण्यपि मे माता निर्देग्येनानेन महेन्द्रेण स्वमन्दिराज्ञिष्कारिनेति वैरं चेत्रिल प्रतिबधन् मातामहतापमजनासुन्दिरितातस्य महेन्द्राचलेन्द्रस्य पश्चात्तापम्, संप्रति तत्कालं धर्येणाविज्ञतं तद्रिपुजातं शत्नुन् समृहं साम्रा आयोज्य स्वामिनि रामे सर्वसङ्माज्ञामहिष्णुम्, कुर्वन् मर्वयो गतवान् ॥ भारतीये—संप्रतिमाता वर्तमानकालपरिच्छेदकोऽमी श्रीशैलो दृतः। अध्वान्ते निर्मले चेत्रसि, महता धेर्येण। आपम् प्रनुरं सजलप्रदेशम् । ऐयः ॥

अव्याखोलङ्कामयमानो यश ओजो वाञ्छत्तृद्यत्रीतिविदार्यियवेषः । प्रेप्सः शालं राजगृहं तं समतीतश्चके लङ्कामाकुलवृत्ति परमाजो ॥ ४ ॥

अव्यालोलमिति ॥ अव्यालोऽदुष्टः, लङ्गां तन्नामनगरीमयमानो गच्छन् सन्, उद्यन्नीति उद्यन्ती नीतिर्यत्र ताहक् यथा स्यात्तथा यश ओजः क्षात्रतेजश्च वाञ्छन् मन्, प्रियवेषः सतामाकाग्धारी, तं राजण्हं राजमिन्दिरं प्रेप्सुः प्राप्तुमिच्छुः, शालं प्राकारं विदार्य समतीतः समतिकान्तः मन् हन्मान् आजौ संगरे परमितश्येन लङ्गामाकुलश्चि चक्रे ॥ भारतीये—अव्यालालं स्थिरतरम्, यशः कामयमानः, ओजो वाञ्छन्, उद्यन्त्रीतिविद् उद्यतीं नीति वैत्ति म, आर्यप्रियवेष आर्याणां प्रियो वेषो यस्य ताहक्, राजगृहं तन्नामानं जलाशयं समतीतः संप्राप्तः स दृतः शालं मत्स्यविशेषम् आजौ समरभूमा परं केवलं प्रेप्सुः तं शालं कामाकुलयृत्तिमित्रलाषाकुलितिचत्तमः अलमत्यर्थं चक्रे । यद्वा तं जलाशयं समतीतः राजगृहं राजमिन्दरम् उद्यन् गच्छन् शालं प्राकारं प्रेप्सुः परं शत्रुम् आजौ समरे कामाकुलयृत्तिमलं चक्रे ॥

दारुप्राकारोऽयमुताहो रथकट्या कि वाश्वीयं वारिधिवेला परिखा श्वित् । सोधा जालोलासितधूमाः किमु मेधाः श्वेता नीलान्कि स वमन्तीति दादाङ्के ५ दाविति ॥ स हन्मान् दृतश्च 'अहो आश्चर्ये अयं दारुप्राकारः, उत रथकट्या रथस- मूहः, किं वा अश्वीयमश्वसमूहः, इयं वारिधिवेटा समुद्रवेटा, उत परिखा, दमे जाली-हासितधूमाः सोधाः किमु श्वेता मेघा नीटान् वमन्ति द्वेवंरीत्या शशक्के ॥ निर्वद्धोच्चेरावतमुच्छीकरसेकं टष्ट्वास्योच्चेरावणतुङ्कद्विपशालम् । जाता चेतस्यम्बुद्बन्दीगृहशङ्का पुण्योपात्ता किं प्रभुशक्तिने करोति॥ ६॥

निर्वदेति ॥ निर्वद्वोच्चेरावतं निर्वद्ध आलानित उच्च ऐरावतो यत्र तत्, उच्छीकर-सेकम् उत् उध्व शीकराणां तुण्डोन्मुक्तजलकणानां सेको यत्र तत्, रावणतुङ्गद्विपशालं रावणस्य तुङ्गानां द्विपानां गजानां शालाम् । 'विभाषा सेना—' इति क्रीबता । दृष्ट्वा अस्य हन्मतः चेतिस अम्बुदयर्न्दागृहशङ्का जलदानां कारागृहशङ्का उच्चेरयर्थे जाता । पुण्यो-पात्ता प्रभुशक्तिः कि न करोति ॥ भारतीय—निर्वद्वोच्चेरावतं निर्वद्वा उच्चा इरावतीभवा गजा यत्र तत्, उच्चेरावणतुङ्गद्विपशालम् उच्चामैरावणवत्तुङ्गानां द्विपानां शालाम् । अस्य श्रीशैलस्य ॥

हप्ना दम्याञ्श्रङ्खलबन्धेन किशोरानेवं ह्येतैः संप्रति पीडामपि नीतैः । दम्यन्तेऽन्ये स्वाम्युपकारर्नेतु नाथा जात्यस्येत्थं वृत्तिरुदात्तेति स मेने॥७॥

ह्येति ॥ म हन्मान् श्रीशैलो वा दम्यान् किशोरान् अश्रवालकान् हृष्टा 'श्रङ्खल्ब-न्धेन पीडां कद्र्थनाम् निर्तिर्गतर्पा एतेरश्ववालैः कर्त्रभिः स्वाम्युपकारेः कर्णः संप्रति सांप्रतम् हि निश्चयेन अन्ये शत्रवः एवं स्वमदनप्रकारेण दम्यन्ते' नतु नाथाः स्वामिनः। जात्यस्य दृश्यमनेन प्रकारेण उदात्तोत्कटा वृत्तिरिति मेने ॥

उद्यत्कक्षा गोपुरशालध्वजमाला मत्तालम्बालम्बनवाला समृदङ्गाः । तस्याधावतुङ्गतुरंगाववभासे राजन्यानां कन्दुकभूमिनेगरी वा ॥ ८॥

रबदिति । तस्य हन्मतः श्रीशेलस्य च राजन्यानां राजपुत्राणां अन्दुकभृमिः अन्दु-कश्रीहाभृमिः अथवा नगरी, उब्दक्षि। दशती कश्रा गोपुरप्राकारान्तर्भृमियस्याः, गोपु-रशालध्वजमाला गोपुरेषु अल्बश्चरिषु शालेष् प्राकारेषु ध्वजानां माला यत्र, मत्तालम्बा-लम्बनबाला मत्तालम्बानामव्यम्भनकाष्टानामालम्बनं यामां ता बाला मुख्या यत्र, समृ-दश समृद् अङ् यस्याः समईला वा, आधावत्तुङ्सुरंगा आधावन्तस्तुङ्गास्तुरंगाः शिव-गामिनोऽधाध्य यस्याम्, एतादक् अवबमासे ॥

यत्रोद्वेगे मूर्छीत शोकेनयमस्त्री तस्या दुःम्यं चाशुभवानीशसमेत्य । त्यक्तवालङ्काराज्यविमागं धनदोऽपि द्वेपी कारागारमसो तन्निचचाये॥९॥

यत्रेति ।। असं। हनुमान् यत्र कारागारे यमसं। कृतान्तभार्या उद्देगे शोकेन मूर्छति ुद्धि याति सति दुःस्यं यथा स्थालथा, ईशसंभया शिवयोग्या भवानी न आग्रु शीव्रम्, असं। द्वेषी धनदोऽपि लद्भाराज्यविभोगमेतन्त्रगरीराज्यविभोगम् 'यमकश्चेषचित्रेषु बवयो-ईलयोर्न भिद् । नानुस्वारिवसगें। च चित्रभक्षाय कल्पिती ॥' इति वचनेनानुस्वारत्यागेन अलकाराज्यविभोगं तदीयनगरीराज्यभोगं त्यक्त्वा, तस्थी तत् कारागारम्, निचचाये दृष्टवान् ॥ भारतीये—असी श्रीकैलो यत्र अस्त्री अस्त्रयुक्तः, अशुभवान्, धनदः बन्धनात्पूर्वमुत्कोचदाता अपि द्वेषी शत्रुः ईशसमेत्या ईशस्य जरासंधस्य समेत्या संमुखागमनेन, अलंकाराज्यविभोगम् अलंकारा भूषणानि आज्यवयः 'संभोगलालसा नित्यं घनपीनपयोध्याः पोडशाब्दा तु या नारी बुधैराज्यविरुच्यते ॥' इत्युक्त्या कमनीयकामिन्यः भोगिश्वीषां समाहारं त्यक्त्वा शोके उद्देगे च मूर्छति दुःस्थम्, अनयमयरहितं च यथा स्यान्त्रथा तस्थी ॥

सारङ्गर्द्धं संगतसत्वेरथयुक्तं रम्यं राजच्छत्रवितानेर्बहुफेनैः। बद्धोत्सेघं नीरविशालं नृपमार्गं गच्छन्गङ्गासागरसङ्गं सारति स्म ॥ १०॥

सारङ्गेति ॥ स हनुमाञ्थीशैलथ, सारङ्गर्द्धं गजेन्द्रसमृद्धं रथयुक्तं संगतसत्वैः सं समीचीनं न्यायमार्गानुयायि गनं गमनं येषां तैनीतिमार्गानुसारिभिः सत्वैः प्राणिभी रम्यं मनोहरम्, बहुफेनैः फेनकल्पैः डिण्डीरसदशैः, राजच्छत्रवितानैः राज्ञामातपत्रसम्हैः शोभ-मानैरातपत्रेश्वन्द्रोपकेश्व वा, बद्धोत्सेधं विरचितशोभम्, नीरविशालं शालशृङ्गाणामत्युत्रत-त्वान्निष्कान्तसूर्यप्राकारम्, नृपमागं गच्छन् सन्, सारङ्गद्धं चातकव्याप्तम्, अथ पक्षान्तरे । संगतसत्वैभिलितमीनादिजीवैर्युक्तम्, राजच्छत्रवितानैः राजत् छत्तवत् वितानं येषां तैः बहुफेनैः प्रनुरडिण्डीरैः बद्धोत्सेधम्, नीरविशालं नीरवीणां जलपक्षिणां शालो गमनं यत्र तादशं गङ्गासागरसङ्गम् स्मरति स्म ।।

सांध्यं रागं रत्नमयूखैविंदधानं क्षीराम्भोधेः सकतमुद्यन्मकरीकम् । सैंहं पीठं निर्जयदास्थायुकमुचेरक्षोभीतं मागधसेव्यं व्यळुलोकत् ॥ ११ ॥

सांध्यमिति ॥ रत्नमयूकैः सांध्यं संध्याभवं रागं विद्धानम्, उद्यन्मकरीकम् उद्यन्तो मकरीका यत्र तं क्षीराम्भोधेः सेकतं निकतामयप्रदेशं निर्जयत् उद्येरस्तं मेहं पाठं सि-हासनम्, आस्थायुकम्, रक्षोभीतं राक्षमेः परिवाग्तिम्, मागधमेव्यं बन्दीजनस्तुत्यम् (रावणं हनुमान्) व्यलुलोकत् ॥ भारतीये—अक्षोभी निःक्षोभः मागधमेव्यं मागधानां राजविशेषाणां सेव्यं तं जरासंधम् ॥

दीवन्यस्तं हस्तमिष्ठश्यकमीपत्पीठीबद्धालाननिपण्णद्विपशोभम् ।
भूभच्चूडाकोटिषु पादं निद्धानं रागाकान्तं भानुमिर्वाचरुदयस्थम् ॥ १२ ॥
स्त्रीणां शुक्तः सामिकटासः सह पातं संगच्छिद्धश्चामरभारः कृतशोभम् ।
कछोलानां मीनविलासिमिलितानां नुन्नं वेलाशेलिमवाब्धेः समवायः॥ १२ ॥
श्रीवाग्देव्योर्वक्षसि वाचि स्थितिमत्योः कण्ठे हारं वास्तुकसीमेव वहन्तम् ।
मुक्तामालां मन्मथदोलामिव लोलां विश्वाणाभिर्वारवधूभिः परिविष्टग्॥१४॥

एवं वाक्यं विष्टरविष्टस्तमवोचद्यत्रानुक्तं नापि दुरुक्तं स मनोज्ञः । कालान्तेऽपि क्षोभमगच्छन्गुरुसत्त्वः पारावारः सोऽयमपूर्वश्चिरदृष्टः ॥१९॥

दीर्घेत्यादि ॥ दीर्घन्यस्तं दीर्घे न्यस्तं हस्तम् अधिष्ठायुकम्, अवष्टभ्योपविष्ठम्, ईपत्पीठीबद्धालाननिषण्णद्विपशोभमीषत् पीठ्यां पृर्वे बद्धस्य पश्चादालाननिषण्णस्य द्विपस्येव शोभा यस्य तम् । मूभतो नरेन्द्रा गिरयश्च । पादं चरणं किरणं वा । चामरमारैः प्र-कीर्णंकसमृहः । देवगणस्तु पातं · · · · · · पादप्रणामम् । वक्षांस वाचि स्थितिमसोः श्री-वाग्देव्योर्लक्षमीसरस्वत्योः वास्तुकसीमा वसतिमयीदा इव कण्ठे हारं वहन्तम्, लोलां मुक्तामालां मन्मथदोलामिव । विभ्राणाभिवीरवधृभिः परिविष्टं परिवेष्टितं तं रावणं जरा-संधं वा । यत्र वाक्ये अनुक्तं विवक्षितं शिष्टं दुरुक्तमसंबद्धमयोग्यं वापि न, एवं वा-क्यमवोचत् ॥ तेन सोऽयं रावणो जरासंधो वा कालान्तेऽपि क्षोभम् अगच्छन् गुरुसत्वः गरिष्टतिभिगिलादिजीवो महावलो वा अपृर्वः पागवतः समुद्र इव चिरहष्टः चिरं दष्टः ॥ वृत्तस्कन्यः पत्रसस्रद्धः शुचिशाखस्त्वं येद्दष्टः कामफलानां वितरीता । संनिध्यतः कल्पतरुक्तेने च यस्तैः प्रज्ञाचक्षुविक्रमशीलः परिपाता ॥१६॥

वृत्तेति ॥ वृत्तस्कन्धः वृत्ती स्कन्धा यस्य स उन्नतांमः, वर्नुलबुधः । पत्रसमृद्धः वा-हनाद्यः, पर्णबहुलः । शृचिशाखां निर्लाञ्कनसोदगेदरजादिः, अपुणाहतशाखः । काम-फलानामभिलिपतफलानां वितरीता दाता । कल्पतरः कल्पितदाता, कल्पद्रुमश्च । प्रज्ञा-चक्षबीद्यचक्ष्रहितः शास्त्रज्ञानेक्षणः । विक्रमशीलः पराक्रमशीलः, पिक्षक्रमणाधिकरण-शीलः । परिपाता प्रतिपालकः परितः पादैः पिषति स वा ॥

सर्वस्यासिञ्जन्मिन जातस्य जनस्य द्वेषो दोषे प्रेम गुणे चेति निसर्गः । दृष्यो गुण्यः स्याच स येनाचरितेन प्रायस्तद्वेवेक्ति न कश्चित्कुरुते वा १७

सर्वस्येति ॥ अस्मिजन्मिन संसारे जातस्य सर्वस्य जनस्य दोषे द्वेषः, गुणे प्रेम, इति निसर्गः स्वभावः । येनाचरितेन स जनो दूष्यः गुण्यश्व स्यात् तत्कर्म प्रायः क-श्वित्र वैवेक्ति जानीते न वा कुरुते ॥

अर्थान्प्राणान्स्वान्विनयन्ते गुणहेतोस्तत्तद्वज्ञ्चस्तद्यदि दत्त्वा गुणिनः स्यः । छेदः कोऽयं तद्भन सीतोपनयेन श्रीसंपत्त्योः स्थावरभृतां गुणवत्ताम् ॥१८॥

अर्थानिति ॥ जना गुणहेतोः स्तान् अर्थास्तथा प्राणान् विनयन्ते, यदि तद्वच्चो गुणिभ्यः तत् अर्थादि दत्त्वा गुणिनो भवेयुः, तर्हि अयं (तव) कर्छदो हानिः, तत्तस्मा- त्कारणात् त्वं सीतोपनयेन जानकीसमर्पणेन पृथ्वासमर्पणेन वा श्रीसंपरयोः श्रिया हिर-ण्यादिस्वभावायाः संपत्तेगीमहिष्यादिस्वभावायाश्च स्थावरभ्तां स्थितिकारणं गुणवत्तां वज्ज गच्छ॥

मृत्वा जीवित्वैव च यस्मिन्गुणमेयात्तस्मिन्मर्तु जीवितुमिच्छेद्गुणगृह्यम् । प्राहुः संपद्यापदमसाद्वनमुचैरामो हा नो नायत पाण्डुप्रभवोऽर्यः ॥१९॥

मृत्वेति ॥ जनो यस्मिन्कार्ये मृत्वा जीवित्वा एव गुणमेयात् प्राप्नुयात् । तस्मिन्नेव कार्ये मर्तु जीवितुमिच्छेत् । तं गुणगृह्यं गुणपक्षपातिनम्, संपद्यापदं प्राहुः । अस्मात्कार-णात् नोऽस्माकम्, अर्थः स्वामी, पाण्डुप्रभवः प्रशस्तजन्मा रामः, हा कष्टं वनमुचैरितिश्येन न आयत आयासीत् ॥ भारतीये—आम आर्द्रहृदयः । पाण्डुप्रभवो युधिष्टिरः ॥ मन्दोदयीमिच्छिसि चित्तव्यतिपातं न्याय्यं त्वं वैभीषणमुक्तं न शृणोषि । नाद्याप्युचैः किंचिदतीतं तव कार्यं गत्वा विष्णुं तं प्रभविष्णुं वरिवस्य २०

मन्दोदेति ॥ मन्दोदयां पट्टमहिष्यां चित्तव्यतिपातमप्रेमतयान्यत्र चेतो नेतुमिच्छित, न्याय्यं न्यायादनपेतं वैभीपणं विभीपणायमुक्तं वचनं त्वं न श्रणोपिः अद्यापि तव किन्वित् कार्यमुचैरुच्चतरं नातीतम्, (तस्मात्) प्रभविष्णुं समर्थे तं विष्णुं लक्ष्मणं गत्वोपेन्य वित्तस्य नमस्कुरु ॥ भारतीये—मन्दो हेयोपादेयविवेकविकलस्त्वं दर्या गृहायां चित्तव्यतिपातं चित्तं प्रतिपातियतुमिच्छित्तं, वे निश्चये भीषणं भयानकम् । विष्णुं वासुदेवम् ॥ इत्युक्तेऽस्मिन्पादमुपात्तं मणिपीठात्प्रापय्योरुं सव्यगतासिन्धितदृष्टिः । न्यस्यत्रक्षणोरिन्द्रियवर्गे सकलं तु क्षोभात्कायं कोपविवृत्तं गमयत्रु ॥२१॥ सश्च्युगमं वरिवरुद्धं वटयत्रु स्विद्यन्कोधकाथितल्यवण्यरसो नु । रुद्धः स्थित्वाधोरणमुख्येद्विरदो नु प्रोचे विष्णोरित्यिरराप्तं विवमन्नु॥२२॥ रुद्धः स्थित्वाधोरणमुख्येद्विरदो नु प्रोचे विष्णोरित्यिरराप्तं विवमन्नु॥२२॥ (यग्मम्)

इतीति ॥ अस्मिन् वाक्यं इत्युक्तरीत्योक्ते सित, स विष्णोर्ठक्षमणस्य वासुदेवस्य अरी रावणो जरासंघो वा, उपात्तमाऋष्टं पादं मणिपीठाद्कं प्रापय्य मध्यगतासिस्थितदृष्टिः सच्यगतेऽसौं ऋपाणे स्थिता दृष्टियस्य तादक् सकलमिन्द्रियवर्गमक्ष्णोन्यस्यन् क्षोभात् कायं कोपविद्यत्ति गमयन् अयुग्मं वैरविरुद्धं घटयन् स्विद्यन् कोधकाधितलावण्यरसः कोपोत्किलितलावण्यरसः आधोरणमुख्यैहिस्तिपक्तमुख्यं रुद्धः द्विग्द इव । अप्ति वमन् सर्वत्र नु वितर्वे इत्यं तर्क्यमाणः सन् स्थित्वा स्थितो भ्त्वा इति वक्ष्यमाणं प्रोचे प्रोक्तवान् ॥

प्राणान्कृत्वान्यत्र कथंचित्तव कायं केनाप्यन्येनाविशतेतद्यदि वोक्तम् । भाषा नेषा ते ननु मत्तस्य विलापं श्रुत्वा मद्यस्येष न तस्येत्यविचार्यम् २३

प्राणानिति ॥ कथंचिन्महाकष्टेन प्राणान् अन्यत्र कृत्वा त्यका तव कायमाविशता प्र-विशता केनाप्यन्येनोक्तम्, यदि वा त्वयोक्तम्, एषा ते तव भाषा न, ननु अहो मक्तस्य भवत्प्रभोविलापं श्रुत्वा एष विलापो मद्यस्य, न तस्य पुरुषस्य, इति हेतोरविचार्यम् ॥ यद्यप्युक्तं दूतमबध्यं हृदि कृत्वा पत्युः पातश्चेतिस चिन्त्यः स तथापि । काकोलूकं कीडदरण्ये भयमुक्तं मत्वा गच्छेत्कस्तदजस्रं शवविस्नम् ॥२४॥

यद्यपीति ॥ यद्यपि भवतोक्तम् , तथापि हृदि द्तमगध्यं कृत्वा स पातः पत्युः चेतिस चिन्त्यः । यत्रारण्ये काकोलृकं कीडदस्ति शवविसं कृथितमृतकपूर्तिगन्धव्याप्तं तदरण्यं भयमुक्तं निर्भयं मत्वा अजस्रं को गच्छेत् ॥

न न्यूनानां भीतिरन्नादिति तसात्तात्कं नान्येषामपि मान्याद्भयमस्ति । भृङ्गस्याङ्गक्षोभसहोऽन्यं मदमुज्झनसर्वाङ्गीणं मुञ्जति हस्ती किमहत्वा २९

नेति ॥ न्यूनानामल्पबलानामन्नादधिकबलाद्, भीतिनैति हेतोः किमन्येषां समबला । नामपि मान्यात्ममस्तजनपूज्यात् तस्मादधिकबलाद् तद् भयं नास्ति । अपित्वस्येव । भृङ्गस्य भ्रमरस्याङ्गक्षोभसहः सर्वाङ्गीणं मदमुज्झन् हस्ती अन्यं प्राणिनं किमहत्वामार । यित्वा मुखित । अपि तु न मुखित ॥

योऽलंकर्मीणोऽपि स एवं न विवक्षुनूनं कालत्राकृतकायस्तव नाथः। म्यामिस्थानीयेन विरुद्धः स मयामा भूमेरन्तं गच्छति भीरः किमिदानीम्

योऽलमिति ॥योऽलंकमीणः सर्वकार्यसमर्थः । कर्मात्त्रपद्त्वेन खः । स्यात् । सोऽप्येवं न विवक्षः । नूनं निश्चयं स्वामिस्थानीयेन स्वामिनुल्येन मया अमा माकं विरुद्धः । अत एव कालत्राकृतकायः कालाय देयः कायो थेन ताहक् । 'देये त्रा च' इति त्रा । भीरु म तव नाथः किमिदानी भूमेरनतं मध्यं गच्छति ॥

श्रुत्वा भग्नान्दृत विचेतीकृतवृत्तीन्नाज्ञासीद्वा संप्रति जातो यदिवासो । कस्मिन्कोऽयं केशवनामा पतितः किं न प्रस्तीमे मर्ज्ञात युद्धेऽसृजि बालः २७

श्रुत्वेति ॥ हे द्त, भवत्स्वामी (मया रणाङ्गणे) भन्नान् विचेतीऋतवृत्तीन् (विपक्षान्) श्रुत्वा आकर्ण्य (अपि मां) न अज्ञासीत् (किम्) यदि वा असी संप्रति अधुना कस्मिन्नप्र-सिद्धे जातः । अयं केशवनामा कोऽस्ति । युद्धे प्रस्तीमे द्वीभृतेऽस्रजि रुधिरे पतितः बाटः किं न मजति ॥

स व्यात्युक्षीं नाडिविमुक्तै रुधिरौषैरन्त्रस्रिमिवर्यत्यभिताडीमपशब्दैः । कृत्वा व्याक्रोशीं च यमस्य द्विनदोलामिन्छत्यारुद्यायमकालेऽपि वसन्तम् ॥

स इति ॥ सोऽयं भवत्स्वामी यमस्य कृतान्तस्य द्विजदोलां दन्तशिविकामारु ना-डिविमुक्तैर्धमनीनिः सतं रुधिरौधैर्व्यात्युश्ची परस्परमेचनम्, अन्त्रसम्भिर्वयमिताडीं पर-स्पराभिताडनम्, अपशब्देर्व्याकोशीं परस्पराभिशपनम्, च कृत्वाकालेऽममये वसन्तं होलिकासन्तरिनमिन्छति ॥ इति समरुतः शक्तयास्तोकं पदं पृथुसंपदः शमनिरतया वृत्त्या श्रेयस्तरां स्वपतेः श्रियम् । परिणमयितुं दृतोऽवोचत्प्रसद्य रिपुक्षिपां स न हि सचिवः स्वामिस्वार्थं भनक्ति भरेषु यः ॥ २९ ॥

इतीति ॥ पृथुसंपदः पृथ्वी संपद्यस्याः सकाशात्तस्याः शक्याः सामर्थ्यस्य पदं स्थानम् स लोकप्रसिद्धो मस्तो वायोस्तोकमपत्यं हन्मान् दूतः रिपुक्षिपां शन्विधक्षेपं शमनिरतया उपशमप्रधानया वृत्या प्रसद्ध प्रमुष्य स्वपते रामस्य श्रेयस्तरां श्रियं लक्ष्मीं परिणमिषतुम् इति वक्ष्यमाणप्रकारेण अवोचत् । हि यतो यो भरेषु स्वामिकार्यं भनिक्ति स सचिवो न ॥ भारतीये—शक्त्या सामर्थ्येन पृथुसंपदो महासंपत्तेः । अस्तोकमन्यूनम् । पदं स्थानम् । समस्तः समध्विनः । दृतः ॥ हरिणीवृत्तम् ॥

दशाननोद्दीपनमात्रहेतोस्तत्सज्जरासंधरयादृतस्य । दीपस्य गेहे स्फुरतस्तवापि स्नेहच्युतस्य ज्वलनं कियद्वा !। ३०॥

दशिति ॥ हेदशानन, उद्दीपनमात्रहेतोरुद्दीपनमात्रमेत हेतुर्यस्य ताहशः, धरया पृथ्व्या आहतस्य, स्नेहच्युतस्य प्रीतिरहितस्य नितरां कठोरहृदयस्य, गेहे स्वमन्दिरे स्पुरतो विज्ञम्भमाणस्य तव सजरासं सीदिति क्षेशं करोतीति सद् हेषः, तस्माजातेन राशब्देन । ('आतो धातोः' इत्यनेन क्षित्रन्तरेधातोराकारछोपे हतीयान्तम् ।) आस अधिक्षेपो यत्र ज्वलनकर्मणि यथा स्यात्तथा तत् ज्वलनं कियत् कियत्कालम् । वा यथार्थे दशाननोद्दीपनमात्रहेतोर्दशाया वर्तिकाया आननेन मुखेनोद्दीपनमात्रे प्रज्वलनमात्रे हेतोः, स्नेहच्युतस्य तैलादिरहितस्य, अत एव सजरासंधरयाहतस्य सता जराया अस्तोन्मुखतामन्दतेजःपरिणतेरासंधः समन्ततो योगो यस्य ताहशा रयेण वेगेनाहतस्य तैलक्षयवशाच्छिखाप्रक्रम्पवहेगेन कटाक्षिन्तस्य, गेहे स्पुरतो दीपस्यापि तज्वलनं कियत् ॥ भारतीये—हे जरासंध, दशाननोद्दीपनमात्रहेतोर्दशायाः शुभपाकस्यानने प्रारम्भे एव उद्दीपनमात्रकारणस्य । रयाहतस्य वेगानिष्टस्य ॥ उपजातिः ॥

अपि दूरमेपेप्यती प्रदेशं यदि वा विश्वमितुं त्विय स्थिता । न वधूं वरिष्टप्सया त्रजन्तीमिव लक्ष्मीमवरोद्धमईसि त्वम् ॥ २१ ॥

अपीति ॥ यद्यपि लक्ष्मीर्द्रं प्रदेशम्, अपेष्यती अतिक्रमिप्यन्ती वा इव विश्रमितुं श्रमं द्रीकर्तुं त्विय स्थिता । तथापि वरलिप्सया व्रजन्तीं वधूमिव लक्ष्मीं जानकीं रा-ज्यलक्ष्मीं वावरोद्धं त्वं नाईसि ॥

उक्तेन पौनःपुनिकेन कि वा वेलामिवोवीं प्रलयाम्बुराशेः । चमूं विकर्पन्तमवेक्षमाणः स्वप्ने हिरं पश्यित तं समक्षम् ॥ ३२ ॥ उत्तेनिति ॥ अथवा पौनःपुनिकेनोक्तेन पुनःपुनरुक्त्या किम् । उर्वी विकर्षन्तीं प्रल-याम्बुराशेः प्रलयसमुद्रस्य वेलामिव चम् विकर्षन्तं तं हरि स्वप्ने अवेक्ष्यमाणस्त्वं समक्षं प्रत्यक्षं पर्यसि द्रक्ष्यसि ॥ उपजातिः ॥

समातुलानीतनयैः स्वबन्धुभिः प्रभो जयत्येष निहत्य ते बलम् । समेध्यलंकारचितं पुरस्तव स्थिरं वनश्चेत्कुरुदेशमीशिता ॥ ३३ ॥

समिति ॥ हे प्रभो, एप हरिर्लक्ष्मणः, समातृलानीतनयः समः साधारणः, अतुलोऽनु-पमः आनीत उपनीतो नयो येस्ताहिन्मः स्वबन्धुभिः विभीषणादिभिः सह ते तव बलं सैन्यं निहस्य जयित जेष्यति सर्वोत्कर्षण वर्तिष्यते । हे मध्य, चेद्यदि तव लङ्कारीचतं लङ्कादिदर्शनादिभोग्यभोगाभिलापुकं मनः स्थिरं कार्यं तिहं कुरु । स लक्ष्मणः तव पुरः अप्रे देशं लङ्काख्यम् ईशिता ऐथ्येषण पालियष्यति ॥ भारतीये—एप वासुदेवस्ते तव यलं निहस्य ममातुलानीतनयः युधिष्ठिरादिभिः सह स्वबन्धुभिः सह जेष्यति । अलंकार-चितमलंकाराभिलापुकं तव मनः स्थिरं समेधि संभावय सक्रस्देशम् ईशिता ॥ वंशस्यम् ॥

नयस्यावद्यस्य व्यपनयमुखेन स्तुतिकृतौ
जनस्यापि क्षान्तिभवति वसतिस्तस्य भविता ।
कथंकारं ब्रीडां पतिस पतिदेवत्यचरिते
सुरापाने मौनबतिमव तदेतत्प्रहसनम् ॥ ३४ ॥

नयस्येति ॥ अवद्यस्य निन्दास्य नयस्य नीतेर्व्यपनयमुखेन निराकरणमुखेन स्तुति-कृतौ स्तुतिकरणे जनस्य प्राकृतस्यापि क्षान्तिः क्षमा भवति ॥ त्वं च ब्रीडां विद्याय पतिदेवन्यचरिते पतिस चेत् तस्य तव वसतिर्वासः कथंकारं कथं भविता भविष्यति ॥ तदेतत् भावत्कं कर्म सुरापाने मौनवतिमव प्रह्मनमस्ति ॥ शिखरिणी ॥

अन्तर्वाहः संप्रति कालरात्रौ तवोद्यतायां हरिशस्त्रपातेः ।

लव्यश्चिरस्यति तनोतु तिर्यग्ज्योत्स्नामकालेऽपि यमाष्ट्रहासः ॥ ३५ ॥

अन्तरिति ॥ दृश्यिस्त्रपातैर्लक्ष्मणमुक्तमार्गणपातैः, वासुरेवशस्त्रपतनिश्च । तव राव-णस्य जरासंधस्य वा । अन्तर्विद्दः सर्वत्र कालरात्रावृद्यतायां सत्यां सांप्रतं चिरस्य चि-रेण लब्ध इति द्वेतोर्यमादृद्दासोऽकालेऽप्यनवसरेऽपि तिर्यग् ज्योत्स्रां चिन्द्रकां तनोत् ॥ उपजातिः ॥

इत्युक्त्वासी तस्य विरागं प्रकृतीनां नानाभाषावेषिलिषेत्रैरवसर्पैः। ज्ञात्वा हस्तेकृत्य समस्तं पुरि कृत्यं तस्याः पारं प्राप्य च रम्यं वनमागात्॥३६॥

इतीति ॥ असी हनुमान् श्रीशैलश्चेत्येवंप्रकारेणोक्त्वा निगद्य नानाभाषावेषलिपिश्चेरने-कविधान् भाषाः संस्कृतयावन्यादीः, वेषान् कौलिकसंन्यास्याद्याकारान् , लिपीन् क-णीटद्रविद्याक्षवङ्गादिदेशोद्धवाक्षराकारान् , जानद्भिः, अवसपेदितैश्चरेस्तस्य रावणस्य ज- रासंधस्य प्रकृतीनां स्वाम्यमात्यादीनां विरागं विशिष्टानुगगं ज्ञात्वा पुरि नगर्यो समस्तं कृत्यं हस्तेकृत्य हस्तगतं कृत्वा तस्या नगर्याः पारं पाप्य रम्यं मनोहरं वनमागादागत-वान् ॥ मत्तमपृरं छन्दः ॥

### उपवनमभिरामवछभां स वनजनेत्ररुचि निरूपयन् । स्वपतिगुणविशेषरिक्षतामुपलभते सा सतीं वचोहरः ॥ ३७॥

उपेति ॥ स वचोहरो द्तो हनुमान् उपवनम् अभि अविद्यमानभयं यथा स्यात्तथा निरूपयन् पर्यन् वनजनेत्ररुचि कमलदललोचनकमनीयां स्वपतिगुणविशेषरित्रतां गः मगुणाह्नादितां रामवल्लभां जानकीम् उपलभते स्म ददर्श ॥ भारतीय—वचोहरः श्रीशैलः अभिरामवल्लभां कमनीयकामिनीम् ॥ अपरवक्तम् ॥

पथिपथि परिरक्षतो दिगन्तान्दशमुखरागवतो वनान्तपालान् । उपशमफलया स विद्यया तां नयविद्वोचत मोहयन्नितीदम् ॥ ३८॥

पर्धाति ॥ नयवित् स हनुमान्, पथिपथि मार्गेमार्गे, दिगन्तान् दिशां सीम्नः, परिर-क्षतः समन्ततः पालयतः, दशमुखरागवतो रावणे प्रीतिमतः, वनान्तपालान् उपशमफ-लया विद्यया मोहयन् तां जानकीम् इति वक्ष्यमाणप्रकारेण इदमनुपदवक्ष्यमाणम्, अवी-चत उक्तवान् ॥ भागतीये—म श्रीशेलः, मुखरागवतः मुखेष्वार्गक्तमानं दथानान् दश दिगन्तान् परिरक्षतः तां कामिनीम् ॥ पुष्पिताशावृक्तम् ॥

तवेव संदर्शनसंकथाः कथास्त्विय प्रसक्ताः श्रुतयो दिवानिशम् । त्वयेव वाञ्छाः सहवासतत्परा विना त्वदुवींपतिरुन्मनायते ॥ ३९॥

त्वेति ॥ हे भद्रे, कथा वार्ताः त्वेव मंदर्शनमंकथाः संदर्शनं संकथयन्ति ताहर्यः, श्रुतयः श्रोत्राणि दिवानिशं त्वय्येव प्रसक्ताः त्विद्विषयकवार्ताश्रवणोत्सुकाः, वाञ्छा द्च्छा त्वयेव महवासतत्परा एकत्रावस्थानसंधिन्यः प्रवर्तन्ते । त्वत् त्वत्तो विना उर्वीपती राम उन्मनायते खेदमनुभवति ॥ भारतीये—उर्वीपतिर्गरुद्धवतः ॥ वंशस्थम् ॥

सुनिचितमपि शृत्यमाभासते परिजनविभवोऽपि सेकाकिता । अरुचिरभवदस्य लक्ष्मासुखं त्वदनभिगमनेन रिक्तं मनः ॥ ४० ॥

सुनिचित्तमिति ॥ अस्य रामस्य ऋष्णस्य वा त्वदनिगमनेन भवदप्राध्या सुनिचितं संभृतमपि श्न्यम्, परिजनविभवः परिवारजनसंपद् अपि स एकाकिता, आभासते । लक्ष्मीसुखेऽशीचरप्रीतिः, मनो रिक्तम्, अभवत् ॥ प्रमृदितवदना वृत्तम् ॥

अनुरहसमुपैति मन्त्रं मुहुः परमपि परिवृत्त्य नाधित सः । असुषु वसुषु च व्ययं व्यक्षुते सपदि तव कृते न किं तत्कृतम्॥४१॥ अनुरेति ॥ स रामो नरेन्द्रो वा, तव कृते त्यदर्थमनुरहमं जनकोठाहरोज्ञिते एकान्त- प्रदेशे मुहुर्वारंवारं मन्त्रं गुप्तभाषणमुपैति, परमपि मार्गगामिनमपि परिश्रत्य आवृत्य नाघेत याचेत 'सा मित्रयायदि दष्टा तदा ब्रूत' इति पृच्छेत्। सपिद शीघ्रमसुपु प्राणेपु वसुषु द्रव्येपु च व्ययं व्यक्षुते । तेन किं तद् न कृतम् । अपितु सर्वम् ॥

सुहृदयमसुदेयं प्रेम मेऽन्योन्ययोगात्सहजमुपकरिष्यत्यायतं हन्त यस्मिन् । स्वयमुपनयमानं तत्कदा भावि तादृग्दिनमनुदिनमेवं ध्यायति त्वां नरेन्द्रः ४ २

सुहृदयमिति ।। यस्मिन्दिने, असुदेयमसत्रो देया यत्र तत् सहतं नैसर्गिकमायतं दीर्घ प्रेम स्नेहोऽन्योन्ययोगात् परस्परसंबन्धात् मे मुहृद्दयमुपकरिष्यति । स्वयमात्मनो-पनयमानं प्रदीकमानं ताहक् तद् दिनं कदा भविष्यति । एवमनुदिनं त्वां नरेन्द्रो ध्या-यति ॥ मालिनीवृत्तम् ॥

> सेनां विष्णोरथरयमयीं धीरकाकुस्थनादां नागेव्याप्तामिह समकरेदिंग्गतैरीक्षितासे। कल्पान्ताव्धिष्ठुतिमिव महाभीममत्स्यध्वनोवां संगन्तासे त्वमचिरमतस्तेन पद्मेश्वरेण॥ ४३॥

सनामिति ॥ त्वमथ रयमयी वेगमयी, धीरकाकुस्थनादां धीरः काकुस्थयो गमल-६मणयोनीदो यस्यां, दिग्गतिदेक्ष प्रवृत्तेः, समकरेः सक्रीभकुण्डादण्डेनीगैदिग्गजेन्यांप्ताम् । एतेन कृत्स्रघरामण्डलाच्छादिनी, महाभीममत्त्यध्वजीघां गरिष्ठभयानकर्मानाकरालम्बस-महां विष्णोलक्ष्मणस्य सेनाम् । रथग्यमयी रथस्येव रयो हेतुर्यस्यास्तां, धीरकाकुस्थनादां धीरस्य गर्म्भारस्य कस्य जलस्य आकुस्थः कुष्टुर्थ्वां न्याप्य तिष्ठम् नादो यस्यास्तां, सम-कर्मकरमहितेनीगैग्मभोगजेन्याप्तां महाभीममत्त्रयध्वजीघां महान्तो भीमा भयानका मत्त्या ध्वजीघा यस्यास्ताम्, कल्पान्तान्धिष्ठांत प्रलयकालजलधिप्रविमव । ईक्षितासे । अतः कारणात्तेन पद्मेश्वरेण रामसंज्ञकेश्वरेणाचिरं शीद्यमेव संगन्तासे ॥ भारतिये—रथरयमयीं स्य-दत्ववेगप्रसुरां धीरकाकुस्थनादां धीरः काकुस्थो विरुद्धाभिप्रायेण वक्रोक्तिस्थों नादो यस्यां तां, समकरेः समानग्रण्डः, महाभीममत्स्यध्वजीघां महान् भीमो एकोदरे। मत्स्यो विरा-टाष्ट्यराजश्व ध्वजीघ आलम्बपद्भियंत्र तां पद्मेश्वरेण पद्मापतिना कृष्णेन ॥ मन्दाक्रा-नतावृत्तम् ॥

इतीदमभिधाय तां नयपरोऽयमाश्वासय-न्यदाय नृपमुद्रिकासमुपलक्षितं प्राभृतम् । मुदायत पति रिपोः कुल्धनं जयन्तं विधो-स्तर्थिति हि कृतार्थवऋमुपपौर्णमासं महः ॥ ४४ ॥ इति धनंजयकविविगचिते धनंजयाद्वे राधवपाण्डवीयापरनाम्नि द्विसंधानकाव्ये हनुमन्नारायणद्ताभिगमनं नाम त्रयोदशः सर्गः समाप्तः । इतीदमिति ॥ नयपरो नीतिपरोऽयं हनुमान् इति पूर्वोक्तप्रकारेणेदमिभिधाय नृपमुदि-कासमुपलिक्षतं राममुद्रिकाभिधं प्राभृतमुपायनं प्रदाय, तां जानकीमाश्वासयन् सन् रिपोः कुलघनं जयन्तं पति रामं मुदा हर्षेण आयत । तथा उपपौर्णमासं पौर्णमासीसमीपोद्भवं विधोश्वन्द्रस्य महस्तेजः कृतार्थवकं कृतार्थताव्यज्ञकत्रदनं हि निश्चये एति प्राप्नोति ॥ भा-रतीये—नृपमुद्रिकासमुपलक्षितं राजकीयमुद्रामुद्रितं प्राभृतमुपायनं तां काननस्थकामिनीम्, पतिं चक्रपाणिम् ॥ पृथ्वीछन्दः ॥

इति श्रीदार्धाचजातिकुद्दालोपनामकश्रीछोटीलालात्मजश्रीबदरीनाथितरचितायां द्विसं-धानकाव्यटीकायां हनुमन्नारायणदूताभिगमनकथनो नाम त्रयोदशः सर्गः ।

चतुर्दशः सर्गः।

श्रीपार्थः सपदि हरिस्तथा सरामः सुग्रीवः सदिस समंप्रभाविराटः । निश्चित्य प्रकृतिषु शक्तिमभ्यमित्रं व्युत्तस्थुः प्रलयदवानला इवामी ॥ १॥

श्रीपेति ॥ श्रीपार्थः श्रियं पाति ताद्दग् अर्थो यस्य लक्ष्मीरक्षाप्रयोजनः, हरिर्लक्ष्मणः, तथा स रामः प्रभाविरादः प्रभावी राटो ध्वनिर्यस्य स सुप्रीवो वानरराजः, अमी सपिद शिद्रं सदिस सभायां समं युगपत् प्रकृतिपु स्वाम्यमात्यादिषु शक्ति निश्चित्य अभ्यमित्रं अमित्रं शत्रुं लक्षीकृत्य प्रलयदवानला इव व्युत्तस्थुः ॥ भारतीये—श्रीपार्थो लक्ष्म्युपल-श्रितोऽर्जुनः, हरिः कृष्णः, सरामो वलभद्रयुतः, सुप्रीवः शोभनप्रीवः, समंप्रभाः समं कदाप्यम्लानं प्रकृष्टं भाति सः । सममित्यव्ययम् । विरादः ॥ सर्गेऽस्मिन्प्रहींषणी वृत्तम् ॥

स्कन्थस्था मदकरिणः प्रयाणभेरी दध्वान प्रतिसमयं निहन्यमाना । अत्युचैः पदमिथरोप्य मान्यमाराज्यकारं क इह परेः कृतं सहेत ॥ २ ॥

स्कन्धस्थेति ॥ मदकरिणो मत्तमातङ्गस्य स्कन्धस्था प्रयाणभेरी निहन्यमाना सर्ता प्रतिसमयं प्रतिक्षणं दध्वान ध्वनितवती । कः पुरुषोऽत्युचैरुचतरं पदं मान्यं जनमधि-रोप्य नीत्वा आरात् पश्चादिह लोके परेः शत्रुभिः कृतं न्यकारं सहेत । अपि तु न कोऽपि ॥

आरावं दिशिदिशि तं निशम्य तस्या रोमाञ्चेः परिहृषितेस्तनुर्नृपाणाम् । अम्भोदप्रथमरवोत्थरत्नसूचिः संरेजे स्वयमिव सा विदृर्भूमिः॥ ३॥

आराविमिति ॥ नृपाणां सा तनुस्तमारावं दिशिदिशि निशम्य श्रुत्वा परिहृषितरत्या-नन्दसमुर्त्थिते रोमार्थः, स्वयमात्मना, अम्भोदप्रथमरवोत्थरत्नसूचिरम्भोदस्य प्रथमरवा-दुत्था रत्नसूचिर्यस्यास्ताद्धग्रिंकृत्भृमिरिव । संरेजे शुशुभे ॥

रागादेः सह वसतोऽपि तापत्रृत्तेर्यः स्वस्मिन्नविधरहो न कस्यचित्सः । भूपानां रिपुमभिपश्यतामिवोश्रं यत्कोपे स्फुरति रसान्तरं न जज्ञे ॥ ४ ॥ रागादेरिति ॥ सह वसत एकत्रावस्थानवतोऽपि रागादेर्गान्धर्वीयगीतादेयोंऽविधरासीत् सोऽविधरतापवृत्तेस्तापस्य वृत्तिर्यत्र तादशः कस्यचित् स्विस्मिन्नात्मिन नासीत् । यद् यस्मात्कारणाद् रिपुं शत्रुमिभपश्यतां सामस्त्येन निरीक्षमाणानामिन भूपानां कोपे स्फु-रित सत्युत्रं रसान्तरं न जज्ञे ॥

सारङ्गेः कृतमणिमण्डनैर्विगाढा साश्वासा प्रतिदिशमुन्नमत्स्यदामा । सामन्तेः पथि चलिता चम्ः पयोधेर्वेलेव प्रबलमद्ध्वनन्मरुद्धिः ॥ ९ ॥

सारहेति ॥ कृतमणिमण्डनेविहितग्दनभृषणैः सार्हेः शबलवर्णैः सामन्तेजांम्बवादि-भिविगादा व्याप्ता, साथासा शीघ्रप्रतिसहिता, उन्नमत्स्यदोच्चलेद्वेगा, पथि अमा सहैक-कालं चिलता चमः सेना प्रतिदिशं प्रबलं यथा स्यात्तथा । कृतमणिमण्डनैः कृतं मणिभि-र्जलमृक्ष्मिवन्दुभिर्मण्डनं येपां तैः सामन्तेरासचवितिभः सारहेश्रातकव्याप्ता, साथासा आश्वासेजलप्रवाहेः महिता, उन्नमत्स्यदामा उन्नं क्रेदं प्राप्तं मत्स्यानां दाम माला यस्यां सा, प्रयोधेः समुद्रस्य वेला मरुद्धिवायुभिश्रालिता चालिता इत, अवध्वनत् ध्वनितवती ॥ भारतीये सार्हेर्मातहेः, साथा अश्वव्याप्ता, सामन्तैः समुद्रविजयादिभिः अमा सह च-लिता सा चमः ॥

आनीलं द्विपमधिरुद्य रामभद्रः श्वेतोऽब्दं मिहिर इवासितं निरेयः । सिन्दृरद्युतिरिचतं स पीतवामाः कृष्णोऽभ्रं जलद इवारुणं तिडल्वान् ॥६॥

आनीलमिति ॥ श्वेतो गमभद्रो रामचन्द्रो बलदेवश्च, ईपन्नीलं गजम् । मिहिरोऽसितं कृष्णमब्दं मेर्चामव, पीतवासाः कृष्णो लक्ष्मणो वासुदेवश्च सिन्द्रशुतिरचितं द्विपं 'तिडिन्त्वान् विद्युत्वान् जलदो मेघोऽरुणं रक्तमश्रीमवाधिरुद्य निरेयो निर्गतवान् । जोहोत्यादिन्त्रस्य अधातोलीड रूपम् ॥

ये कुन्त्यां जनर्नामता विभासयन्तो राजानः पथिषु नभःसदाञ्चितेन । धाम्ना ते ननु चतुरङ्गसेनयोचैःप्रासादिस्थितियुतया सा संचरन्ते ॥ ७ ॥

यं कुन्त्यामिति ॥ ये जननमिता जननमस्कृता नभःसदां विद्याधराणां सुप्रीवप्रभृतीनां चितेन पुष्टेन धाम्रा तेजसा त्यां कुं पृथ्वीं पथिषु मार्गेषु विभासयन्तः प्रकाशयन्तो राज्ञानः सुप्रीवप्रभृतयः उद्येः प्रासादिस्थितियुतया प्रक्षेण आसो वृक्षादीनां क्षेप आदिर्थेषां तेषां दशनादीनां प्रासादीनां कुन्तादीनां वा स्थित्या युत्तया चतुरङ्गसेनया हस्त्यश्वरथ-पदातिपृतनया तुरंगसेनया शीघ्रगामिसेनया वा उद्येः मंचरन्ते स्म ॥ भारतीये—नभः-सदा गगनं व्याप्तृतता, अश्वितेन लोकप्रशस्येन विभासयन्तः शोभमानाः कुन्त्यां पाण्डु-परन्यां जननं जन्म इता गता उद्येः प्राः उद्यःप्रो । पृङ् व्यायामे । घत्रये कः । व्यायामो येषां ते राजानो युधिष्टिरप्रभृतय उद्यःप्रासादिस्थितियुत्तया उद्येः प्रासादाः सप्तक्षणगृहाः सन्ति यस्यां तया स्थित्या युत्या परमण्डणदिसमृद्धिमत्या, सादिस्थितियुत्तया अश्वागे-हस्थितियुत्तया तुरंगसेनया अश्वसेनया ॥

शौर्यान्तस्थिति विषमाभयादवोत्थं वैराटं चतुरगकुंजरप्रधानम् । सौमित्र्याहितरति संयदुत्कपीनं गत्वेक्यं जगदिव तद्वलं चचाल ॥ ८॥

शौर्यति ॥ शौर्यान्तस्थिति क्षात्रधर्मोररीकृतस्थिति, नारायणमध्यस्थानकम् । विषमा-भयादवोत्थं तीव्रकान्त्या दवानलतुल्यम्, तीव्रप्रतापियादवोत्पन्नम् । वराटं वैरगामि, वि-राटराजसंबन्धि । चतुरगकुंजरप्रधानं चतुरगामिकोशप्रधानम्, च तुरंगमगजसनाथीकृतम् । सौमिन्याहितर्रात लक्ष्मणाहितरित, सुमित्रत्वागेषितासिक्तः । संयदुत्कपीनं समरोत्किण्ठि-तमर्कटेशम्, रणोत्सुकजनव्यासम् । तद् बलमैक्यं गत्वा जगदिव चचाल ॥

उत्कीर्णेरिव विधुभिर्मुखैस्तमालप्रारोहेरिव चिहुरैर्दशां विलासैः।

कुर्वद्भिः सर इव सोत्पलं दिगन्तं तद्देव्यः प्रसमचरन्त दन्तिनीभिः ॥ ९ ॥

उत्कीणैरिति ॥ उत्कीणैरुङ्गिखितिर्विधुनिश्चन्द्रीरिव मुखैः, तमालप्रारोहिरिव चिहुरैः कुटिलकेशपाशैः सर इव दिगन्तं सोत्पलं कुर्वद्भिविलासैः कटाक्षविक्षेपैः, उपलक्षितास्त-हेव्यस्तेषां राज्ञां देव्यो महिष्यो दन्तिनीमिः करिणीमिः प्रसमचरन्त ॥

उत्कार्तस्वररुचयोऽपि सौम्यभावा भामिन्यः सहजवनाः कुचोदिताङ्गयः । मेघालीप्विव करिणीषु दिव्यरुच्या लालित्यात्तिहित इवाभवनस्फुरन्त्यः॥१०॥

उत्केति ॥ उत्कार्तस्वरहचयः निष्टप्तकाञ्चनकान्तयः, उत्क उत्कट आतों भयानकः स्वरो यत्र तादमुचिनयनझम्पनकारिप्रकाशो यत्र । सहज्ञघना ज्ञचनसहिताः सार्ध जात-मेघाः । कुचोदिताङ्ग्यः कुचार्थमुदितमङ्गं यासां ताः, पृथिवीप्रेरितशरीराः । दिव्यहच्या मनोहराभरणाः मनोइदीप्तेः । सौम्यभावरमणीयरमणीनां तिहतः, करिणीनां मेघाठी, उपमानम् ॥

उन्नेतुं तपनवितापमङ्गनानां छन्नाभिर्मणिमयकम्बल्वेषिभिः । शोणाभिर्वभुरिषक्षदसांध्यरागाः गच्छन्त्यस्ततय इवाम्बुदां करिण्यः ॥ ११॥

उन्नेतुमिति ॥ अङ्गनानां करिण्यस्तपनिवतापं सूर्यातपमुनेतुम्, मणिमयकम्बलैर्छ-न्नाभिः शोणाभी रक्ताभिर्वृषीभिः करिकम्बलैर्पलक्षिता गच्छन्त्यः सत्यः । अधिरूढसां-ध्यरागाः स्वीकृतसंध्याभवरागा अम्बुदां मेघानां तत्तय इव । बभः ॥

मायूरं गतमुत नौष्ठवं गतानां वाहानां पथि परतोऽधिरोपिताभिः।

बालाभिः कुचभुजपीडिता युवानस्तद्भयः स्थपुटद्रीपु यानमीपुः ॥ १२ ॥

मायूर्रमिति ॥ मायूरमुङ्क्यनात्मकम् उतायवा नाप्नवं जलतरणात्मकं गतं गमनं गतानां प्राप्तानां वाहानामश्वानां परतः पृष्ठेऽधिरापिताभिर्वालाभिस्तरणाभिः पथि कुचभुजपीडिताः । पतनभीरुकामिन्यालिङ्गने कुचभुजाभ्यां पीडा । युवानो भयो वारंवारं स्थपुटदरीपु सरल-मार्गेषु तद् यानमीषुः ॥

आत्मैव स्वयमवधार्यते कथंचिद्वर्वारः परिणतमण्डलः प्रतापी । नामेति व्यभिचरितं तदातपत्रैः पूषास्तं गत इव न त्विषं पुषोष॥ १३॥

आत्मैवेति ॥ तदातपर्त्रनरेन्द्रघर्मवारणेः सूर्येण स्वयमेव दुर्वारो दुर्निवारः, परिणत-मण्डलः प्रतापी प्रतापवान् आत्मा कथंचिद महाकष्टेन अवधार्यते । अतएव प्रयाणकाले पूषा सूर्योऽस्तं गत इव त्विषमातपं न पुपोष इति नाम अहो व्यभिचरितम् ॥ निःशेषोऽप्यिववृषि बद्धचित्रचिह्नो मातङ्गस्तुरगतरङ्गभाजि तुङ्गः । नौसंघः समभिपतन्महाकराग्रं सेनाव्धाववतरदुच्चकर्णधारः ॥ १४ ॥

निःशेष इति ॥ बद्धचित्रचिद्धः नियमितविविधध्वजः, तुङ्ग उचः, निःशेषो निस्तिछः मातङ्गो गजः, उच्चकर्णधारः उच्चकर्णवर्तिकः उच्चिनियामको वा । तुर्गतरङ्गभाजि वाजि-रूपकल्लोलाश्रिते, आशुगोर्मिभाजि । सेनार्च्या अर्घा इव सेनायां समभिपतन्महाकराप्रम्ध्वीं कुर्वन्महाग्रुण्डायं यया स्यात्त्रथा अधिवृषि यथा स्यात्त्रथा अवतरत् ॥ यद्द्रं निकटतरं हयाः समीयुर्नेदीयो यद्तिययुः क्षणाद्द्वीयः । दूर्स्थं यद्मुलभं तदाप्तुकामस्तत्राप्तं त्यजति नविष्रयो हि लोकः॥ १९॥

यहरमिति ॥ हया यहरमामीत् तत् निकटतरं यथा स्यात्तथा समीयुः संगतवन्तः, यद् नेदीयो निकटतरमासीत् तद् दवीयो द्रतरं यथा स्यात्तथा अतिययुरितक्रान्तवन्तः, हि यतो नवप्रियो ठोको यद् द्रस्थमसुलभं तदाप्तकामो भवति, यत्प्राप्तं तत् त्यजित ॥ वधींभिविमिथतमप्रयपश्चिमाभिः स्वेदाम्भः सितरुचि फेनिलं हरीणाम् । रूप्यस्य स्फुरिद्वि मण्डनं चकारा केषां वा श्रमफलमुन्नति न धत्ते ॥१६॥

वर्धाभिरिति ॥ अध्यपश्चिमाभिरमभवपश्चाद्भवाभिवर्धीभिश्चर्मरज्ज्भिर्विमथितमालो-हितं सितरुचि श्वेतदीति फेनिलं हिण्डीर्यण्डीयुक्तं हरीणामश्चानां स्वेदाम्भः स्पृतद् दीप्यमानं मद्रप्यस्य रजतस्य मण्डनं भूपणमिव चकाशे । युक्तमेतत् । यतः अमफलं केषामु-चति न धते ॥

मातङ्गप्रभृतिपदाभिवातधूतः संप्राप्य प्रसर्गमतस्ततोऽपि पांसुः । आरुक्षन्तृपतिशिरःसमुद्धतत्वानीचस्य स्थितिरियमद्भृतं न किचित्।। १७॥ मातङ्गेति ॥ मातङ्गप्रभृतिपदाभिवातधृतः गजप्रभृतिचरणक्षोदोत्क्षितः ॥

संतप्तस्तपनमरीचिभिः कटाभ्यां नागानां मदगुरुणाग्रपछवेन । क्षुण्णोऽपि भ्रमरगणः स्थितोऽनुकर्ण छाया यत्पदमपि सा वरं न तूष्णम्।।१८

संतप्ति ॥ तपनमरीचिभिः सूर्यिकरणैः संतप्तः, नागानां गजानां कटाभ्यां कपो-लाभ्यां सकाशात् मदगुरुणा अप्रपहनेन कर्णाप्रभागेन क्षुण्णः क्षोदं नीतोऽपि अमरग-णोऽनुकर्णं कर्णपश्चाद्वागे स्थितः । यत्—पदमपि या छाया सा वरम्, न तु उष्णम् ॥ कायस्य त्विच कठिनस्य कर्कशायां निर्यातुं विकलमपास्य तप्तमास्यात्। सूत्कारस्रुतकरशीकराः कराय्रेरन्तस्थं ववमुरिव द्विपाः श्रमाम्भः॥ १९॥

कायस्पेति ॥ सूत्कारस्नुतकरशिकराः सूत्कारवशात्स्नुताः कराच्छुण्डादण्डात् शीकरा जलकणा येस्ते द्विपा आस्यान्मुखात् तप्तं संतप्तं, विकलमसमर्थं श्रमाम्भोऽपास्यापाकृत्य, कठिनस्य कर्कशस्य कायस्य कर्कशायां त्विच निर्यातुम्, अन्तस्यं श्रमाम्भः श्रमजलं कराष्ट्रैः शुण्डाप्रैर्ववमुरिव ॥

उच्छ्वासाद्विविधभरं लघुं वहन्तः कि न्यूनं किमधिकमित्यधीश्वराणाम् । सत्कारं निजनियतं च कर्म कार्मा मध्यस्थाः समतुलयन्निवाध्वनीनाः॥२०॥

उच्छासा इति ।। अध्वनीना अध्वानमलंगामिनः, कार्माः शिक्यवाहा लघुं विविधमां काचभारम् उच्छासाद् आयासजन्यनामाद्वारवायुविमोचनात्, वहन्तः मन्तः (कर्मसत्का-रयोः) मध्यस्थाः सन्तोऽधीश्वराणां किं कर्म न्यूनं किम् अधि अधिकम् इति निजनियतं कर्म सत्कारं च समतुलयित्रव ।।

सेनैवंविरचितपार्थवाजिवेगादिक्ष्वाकुस्थितिविधिना यशो निधित्सुः। प्रस्थानास्त्रभृति पृथग्विधा निवेशान्तात्रुट्यज्जलनिधिगामिनी धुनीव॥२१॥

सैनैविमिति ॥ इक्ष्वाकुस्थितिविधिना इक्ष्वाकूणां रामलक्ष्मणादीनां स्थितिविधिना आ-इया, एवं विरचितपार्थवाजिवेगाद् एविमित्यक्षीकारेण विरचितं पार्थवं पृथुत्वं यस्मिस्ता-दशाद् आजो समरे वेगाद्यशा निधित्सुर्विधातुभिच्छः, पृथिग्विधा सेना प्रस्थानात् प्रयाणकप्रदेशात् प्रभृति निवेशात् निवेशं शिविरं मर्यादीकृत्य 'जलनिधिगामिनी समुद्रगा धुनी नदी इव' न अनुद्यत् ॥ भारतीये—विरचितपार्थवाजिवेगा विरचितो विहितः पार्थस्यार्जुनस्य वाजिनो वेगो यस्यां मा, आकुस्थितिविधिना आ अभिव्याप्तवत्याः दुं स्थितविधिना पृथ्वीव्यापकावस्थाविधानेन, दिक्षु यशो निधित्सुः सेना एवममुना प्रकारेण ॥

# बीमत्सं रणरुचिरङ्गदोर्जितश्रीराशंसुर्जितपरभूमिपार्वानश्च । भीमोघस्थितिरिपुदुर्धरं स्वरूपं पौरस्त्यां धुरि गतिमापनां ध्वजिन्याः॥२२॥

वीभत्समिति ॥ रणक्चिः समर्प्रीतिः, अर्जितश्रीः, भीमो भयानकः, अपस्थितिरिषुदुर्धरम् अपस्थितिरिषूणां पापिशत्रृणां दुर्धरम्, भीमोप्यस्थितिरिषुदुर्धरं भिया भयेन मोपा
निष्फला स्थितिर्येषां तादशां शत्रूणां दुर्धरं वा, जितपरभृमि जिता परेषां शत्रूणां भूमियेन तादशं बीभत्सं रौद्रं स्वरूपम् आशंसुः श्लाधमानः, अङ्गरो वालिषुत्रः पावनिर्ह्नुमांश्च
ध्वजिन्याः सेनाया धुरि पौरस्त्यामप्रभवां गतिमापतां प्राप्तवन्ता ॥ भारतीये—गदोजितर्शाः गदया द्रजिता श्रीर्येन, रणक्चिरं रणं क्चिरं प्रीत्युत्पादकं यस्य तम् रणे क्चि प्रीति
राति तं वा, अप्रस्थितिरिषुदुर्धरम्, स्वरूपमात्मह्यं आतृत्वात् । बिन्दुत्यागन अपस्थि-

तिदुर्धरस्वरूपमित्येकपदं वा । बीभत्समर्जुनम्, आशंसुः श्लाघ्यमानः भीमो वृक्तोदरस्तां ध्वजिन्याः पारस्त्यां गतिमाप ॥

तत्पार्श्वे गतभृतिमत्स्यदेशमाढ्यं भुञ्जानोऽनलसहितः सुखं प्रतस्थे । पञ्चालोचितविषयप्रभुश्च सेन्यं विभ्राणः सवसुयशोविलासिनीलः ॥ २३ ॥

तत्पार्श्व इति ।। शमाद्यमुपशमप्रधानं सुखं भुज्ञानोऽनुभवन् नलमहितो नलेन राज्ञा महितः पञ्चालोचितविषयप्रभुः पञ्चाले देशे उचितानां विषयाणां प्रभुनींल एतदाख्यराजः सवस्यशोविलासि वसुना द्रध्येण महितेन यशसा विलमति तत् सैन्यं विश्राणः सन् गत- 'रितमत्स्यदे गमनधेर्यवद्वेगयुते, तत्पार्थ्वं सेनापार्थ्वं प्रतस्य ।। भारतीये—गतश्वति गतं धर- माणे तत्पार्थ्वेऽनलसहितः क्रोधान्निच्याप्तः, अनलसेभ्य उद्योगिभ्यो हित आद्यं समृद्धं मत्म्यदेशं भुज्ञान उपभुज्ञानो विराटः, सवस्यशोविलानिनीलः वसुना यशसा विलानिनया इलया च सहितः, पञ्चालोचितविषयप्रभुः पञ्चालस्योचितस्य धनकनकसमृद्धस्य विषयम्य प्रभुः पालको दृपदराजश्च ॥

तन्मध्यं हरिकुछन।यँकरनेकरामोदस्फुटसितचन्दनोचिताङ्गः । दुर्वृत्तं विजहदसज्जनार्दनोऽमा भ्षार्थक्षतशमनोद्यतो जगाहे ॥ २४॥

दुर्शतमिति ॥ स्फुटिसितचन्द्रनेचितादः स्फुटिमिताय सुष्रीवाय चन्द्रनाय तन्नामे दिवतं रक्षणोचितम् अहं यस्य ताहक् दुर्शतं विजहत् असजनार्दनः अमतो दुष्टाञ्चनान-देयित ताहक्, भूषार्थक्षतशमनोद्यतो भूषानाम् अर्थस्य क्षात्रधमस्य क्षतस्य नाशस्य शमने उद्यतः क्षात्रधमप्रितिपालकोऽमा रामोऽदः । वर्षरशत्वेन विसर्गलोपः । तन्मध्यं मेन्नामध्यम् अनेकेर्हरिवंशनायकेर्वानरमध्यवामिनिर्जगाहे ॥ भारतीये—आमोदस्फुटिसित-चन्द्रनेचिताहः आमोदेन स्फुटस्य सितचन्द्रनस्योचितमङ्गं यस्य, भूषार्थक्षतशमनोद्यतः भृतः पार्थानां च क्षतशमने उद्यतः, जनार्दनो विष्णुः, असद् असमीचीनम् अमो खहे, द्वीतं विजहत् त्यजन् ॥

मदोत्तमाद्रेयवलंभसारे भागेऽपरे मर्पति जाम्बवेऽस्मिन् । द्वीपेऽन्विते राजभिरप्रसद्धीः समर्प वेलव चमुः पयोधेः ॥ २५ ॥

मदोत्तमिति ॥ मदोत्तमाद्रेयवलेभमारे मदोत्तर्भमदप्रधानराद्रेयः पर्वतोद्भविवलेभैः सैन्य-गर्जः सारे अप्रसद्धे राजभिर्गन्वतं अस्मिन् जाम्बवे जाम्बवीयवले अपरे भागे पश्चिमभागे मपिति मति चमः । पयोधेर्वलेव । सस्प ॥ भारतीये—मदोत्तमाद्रेयवलेभसारे मदेनोत्तैः क्रित्रमाद्रेयवलेभनेकुलसहदेवभन्यगर्जः सारे बले सपिति सति अप्रसद्धे राजभिरन्विते अनिमन् जाम्बवे जम्बवृक्षोपलक्षिते द्वीपे ॥ उपजातिः ॥

एवं नानाक्षत्रियवर्गः एतनाग्रे सालङ्कान्तं रोप्यमिवेतैः सह सालम् । यलापातश्चिततरङ्गं जलराशि तं सारम्भोगाङ्गमवापन्नपतिश्च ॥ २६॥ एवमिति ॥ सा पृतना सेना एतेर्नानाक्षत्रियवर्गेः सह एवमुक्तप्रकारेण अग्ने प्रथमं लङ्कान्तं लङ्कासमीपवर्तिनं वेलापातश्वेततरङ्गं तं जलराशि समुद्रं रोप्यं रजतिर्निमतं शालं प्राकारिमिव अवापत् । नृपती रामः सारं प्रधानं भोगाङ्गं पालनोपायम् अवापत् स्वीकृतवान् ॥ भारतीये—सा पृतना अलमितशयेन कान्तं मनोहरं गाङ्गं गङ्गासंबन्धिनं जलगाशि जलसम्मूहम् । सारम्भ आरम्भेण सहितो नृपतिश्व ॥ मक्तमयूरं वृक्तम् ॥

चिरानवस्थाननियोगिखन्नमेकस्थमत्यायतमापगौघम् । यथाम्बुराशिं ध्वजिनीरजोभिः श्यामायमानं दृहशुर्वलानि ॥ २७ ॥

चिरेति ॥ बलानि सैन्यानि, ध्वजिनीरजोभिः सैन्यरेण्त्करैः, इयामायमानमम्बुराशि समुद्रम् । चिरानवस्थाननियोगिखत्रं बहुतरकालपर्यटनव्यापारेण श्रान्तमेकस्थमेकत्राविध्यतम् अत्यायतं दीर्घतरमापगीधं सरित्समृहमिव । दहशः ॥ भारतीये—आपगीधं मरित्समहसंभवमम्बुराशि जलसमूहमेकस्थमेकत्र विश्रान्तमिव ॥ उपजाितः ॥

दिदृक्षुराद्यन्तिमव प्रमाणं पूर्वीपरं वा प्रथमाभिपङ्गात् । समुद्रतीरञ्जितसर्वस्रोका सेनापगां व्याप्तवती बलेन ॥ २८॥

दिदक्षिरिति ॥ जितस्विलोका मेना । प्रथमाभिषङ्गादायन्तं पूर्वापरं वा प्रमाणं दिदक्षुरिव गां पृथ्वीम् , व्याप्तवती सती, बलेन रामेण, समुद्रतीरमाप ॥ भारतीये—समुद्रतिर्मुदि रत्या सिहता, रिजतसर्वलोका रिजतः सर्वो लोको यया सा, मेना, आपगां नई।,
बलेन बलभदेण, व्याप्तवती ॥ उपजातिः ॥

समुद्रंहान्यायं विद्वधदहितस्यापिहितधीः स नीलाभोगङ्गां ब्युद्तरद्वन्विष्णुरिक्तलम् । गतं खेलंकुर्वद्वलमपि तथा वानरमयं रजस्त्वेकं चम्वाः सलिलिधिनिषिद्धं निववृते ॥ २९ ॥

समुद्रमिति ॥ स विष्णुर्रक्षमणः, हा कष्टे अहितस्य श्रांगिष हितधीः सन् न्यायं वि-दधत् कुर्वन्, गां पृथिवीम् अवंश्व सन्, नीठाभोगं नीठ आभोगो यस्य तं समुद्रं च्यु-दत्तरत् । तथा अखिलं वानरमयं बलमपि खे गगने अलंकुर्वत् गगनमार्गेण गतम् । एकं चम्वाः सेनाया रजस्तु सिललिधिनिपिद्धं सत् निवन्नते ॥ भागतीये—समुद्रंहाः सह मुदा रहो यस्य, यहा अहितस्यापि समुद्रं सानन्दर्वं न्यायम् । अपिहितधीः न पिहिता धी-र्यस्य अनानृतनुद्धिः । नीलाभो नीला आभा यस्य स विष्णुः कृष्णो गङ्गां खेलं क्रीडां कुर्वद् वा इव नरमयं बलमपि । सिललिधिर्गङ्गा ॥ शिखरिणी ॥

> तद्वानेयद्विपमदमरुद्धान्तचित्तं कथंचि-ऋतावेशाद्धमदिव शिरो धुन्वदाधोरणानाम् ।

### तीरोपान्तप्रहितनयनं हास्तिकं वारि तीर्णे गन्तुं सेतुः कृत इव घटाबद्धमक्षोहिणीनाम् ॥ ३०॥

तदिति ॥ वानेयद्विपमदमरुद्धान्तचित्तं वनभवगजसंबिन्धमदामोदितवायुभ्रमितचेतः, कथंचिदाकस्मिकाद् भृतावेशाद्वहावेशाद् भ्रमदिव आधोरणानां हस्तिपकानां शिरः धुन्वत् कम्पयत्, तीरोपान्तप्रहितनयनं तटसमीपप्रेरितलोचनं घटाबद्धं घटया युद्धघटनया आबद्धमायोजितम्, अक्षाहिणीनां हास्तिकं हस्तिसमृहः । गन्तुं कृतः सेतुरिव । वारि समुद्रजलम् तीर्णमृत्तीर्णवत् ॥ मन्दाकान्ता ॥

वाजी वायुमयं जवं जवमयं चित्तं स चेतोमयं देहं विश्वदिवाखिछोऽपि चटुलोऽप्यारोटुरेवाशयं । काये चेक्यमुपेयिवानिव वशादणीः समुत्तीणवा-न्दम्यं नाम विवर्तते दमियतुः शीलेन कालान्तरे ॥ ३१ ॥

वाजीति ॥ अखिलोऽपि चटुलश्रञ्जलोऽपि स वाजी । जातावेकवचनम् । वायुमयं जवम्, जवमयं चित्तम्, चेतोमयं देहं विश्वदिव, आरोहुरेव वशादाशयं काये चैक्यमुपेयिवान् इव, अणीं जलं समुत्तीणवान् । नाम प्रसिद्धो दम्यं वस्तु कालान्तरे दमयितुः शीलेन विवर्तते विपरिणमते ॥ शादृंलविक्सीडिनम् ॥

प्राप्तव्योमासङ्गमोघं रथानां सत्र्येष्टास्तेऽनादिचऋभ्रमेण । मुक्तादांसंसारपारं सुखं तं भत्र्यं सन्मार्गा इव सानयन्ति ॥ ३२ ॥

प्राप्तिति ॥ तं सब्येष्टाः मारथयः, प्राप्तब्योमासङ्गं प्राप्तो व्योम्न आकाशस्य आसङ्गः मंबन्धो येन सारपारं सागे रेण्टकरो लोहं वा पारे पर्यन्ते यस्य तं भव्यं मनोहरं रथानाम् आघं (मुख्यकर्म) सारपारं मारस्य जलस्य पारं परतीरं (गौणकर्म वा) मुक्ताशंसं मुक्तप्रशंसं यथा स्याक्तथा। सन्मार्गाः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणाः प्राप्तब्योमासङ्गं प्राप्तब्य उमया कीर्त्या सङ्गो येन तं, मुक्ताशं त्यक्तवाव्लं तम् भव्यं धर्मनिष्ठं जनं (मुख्यकर्म) मंसारपारं भवतदं (गौणकर्म) इव । सुखं यथा स्याक्तथा आनयन्ति स्म । शालिनी ॥

कणिश्रुति गच्छिति तूर्यनादे ध्वजेषु दृष्टि पुरतः स्पृशत्सु । मोहं गतानीव चिरं विजज्ञुः कथंचिदात्मावसथं बलानि ॥ ३३ ॥ कर्णित ॥ चिरं बहुतरकालेन । कथंचिन्महता कष्टेन ॥ उपजातिः ॥

तदेव गाम्भीयमदः प्रमाणमगाधता सेव तदायतिश्च । चमूरशेषा विततानुकृत्वं सा नद्यधीनप्रतिमेव रेजे ॥ ३४ ॥ तदेवेति ॥ अनुकूत्वं यथाज्ञम् , प्रतितटम् । नद्यधीनप्रतिमा नद्यधीनस्य समुद्रस्य प्र-तिमा, नद्यधीना गङ्गेव प्रतिमा ॥

## विचित्ररत्नप्रतिभाविशालं राजालयं राजकमभ्युपेत्य । रामाननालोकगतादराक्षं पार्थक्षतं रोद्धमनोऽवतस्थे ॥ ३५ ॥

विचित्रति ॥ विचित्ररत्नप्रतिभाविशालं विचित्राणां रत्नानां प्रतिभया स्फूर्या युता विशाला राजाना यत्र तत्, विचित्ररत्नं प्रतिभाविशालं वा । रामाननालोकगतादराक्षं रामस्य रामाणां रमणीयरमणीनां वा आननस्य आलोके प्रेक्षणे गतादरे प्राप्तादरे अभिणी यस्य तत्, राजकं राजसमूहः, विचित्ररत्नप्रतिभाविशालं विचित्ररत्नानां प्रतिभामवितित तच्छीलः शालः प्राकारो यत्र, तच्छीला शालायत्र वा तं राजालयं रावणालयं जगसंधानलयं वा अभ्युपेत्य पार्थक्षतं मार्गोत्पन्नायामजनीत्रतरखंदं पाण्डवक्षतं रोद्धमनः सद्वतस्ये ॥

पथः श्रमं नेतुमपेतभारेविंगाह्य हस्तेन विमुक्तमम्भः ।

विशीर्यमाणं प्रति सूर्यमुद्यनमुक्ताफलाकारमियाय नागः॥ ३३॥

पथ इति ॥ अपेतभारेर्नांगैः पथो मार्गस्य श्रमं नेतुमपाकतुँ विगाद्य आलोड्य, हम्तेन शुण्डया विमुक्तं समुत्सष्ट प्रतिसूर्यं सूर्याभिमुखम् उद्यदृध्वं गच्छदम्भो जलं विर्शार्यमाण सन्मुक्ताफलाकारं मीक्तिकाकारम् इयाय जगाम ॥

> पादघातविहितं चिरभागस्तद्भवं क्षमियतुं प्रणमय्य । स्वं शिरोऽधिपदमश्वसमूहश्चादुकार इव निर्लुठति सा ॥ ३७ ॥

पादेति ॥ अश्वसमृहः चिरं बहुकाळं पादघातिविहितं तदागोऽपरायम्, मुव क्षमिष्ठ क्षमां कारियतुं स्वमार्त्मायं शिरः अधिपदं पदयोष्ठपरि प्रणमध्यः नामियत्वा चाठुकार इव निर्छठति स्म ॥ स्वागतावृत्तम् ॥

तीरद्वमेषु करिणः, पटमण्डपेषु
वाहाः, सुधामवनभित्तिषु राजलोकाः।
आवासमादिषत, दंपतयो गुहासु,
सर्वत्र पुण्यसहिताः सुखमावसन्ति॥ ६८॥

र्तारेति ॥ वसन्ततिलकावृत्तम् ॥

गाङ्गाहिताः प्रतिजवैर्जलपातशीताः

कच्छान्तरेषु मरुतः कृतपुष्पवासाः ।

वार्घा बलाध्वपरिखेदममुं विनिन्युः

संबन्धनं जयित विश्रमदायि विश्वम् ॥ ३९ ॥

इति धनंजयकविविरचिते धनंजयाङ्के राघवपाण्डवीयापरनामि हिसंघानकाच्ये प्रयाणांन-रूपणो नाम चतुर्दश सर्गः । गाङ्गिति ।। प्रतिजवैः प्रतिवेगेर्गा पृथिवीं गाहिता व्याप्तवन्तो जलपातशीता नीरप्रशी-तलाः कच्छान्तरेषु जलप्रायान्तरेषु कृतपुष्पवासा विहितकुसुमामोदा वाधी वाधिभवा समुद्रोद्भवा मस्तो वायवोऽमुं बलाध्वपरिखेदं सैन्यस्य मार्गजं श्रमं विनिन्युः । विश्रम-दायि विश्रामदं विश्वं संबन्धनं संबन्धो जयित सर्वोत्कर्षेण वर्तते ।। भारतीये—वाधी ज-लकणधारिणो हिता गाङ्गा गङ्गाभवाः सैन्यमार्गश्रमं प्रतिजवैर्विनिन्युः ।।

इति श्रीदाधीचजातिकुदालोपनामकश्रीछोटीलालात्मजश्रीबदरीनाथिवरचितायां द्विसं-धानकाव्यटीकायां प्रयाणनिरूपणो नाम चतुर्दशः सर्गः ।

पञ्चदशः सर्गः।

अथ वनमनुकूलमङ्गनाभिः समलयजाङ्कपयोधरोचिताभिः ।

सह गतिमृजुमन्थरां गताभिः सरति यदृर्जितनायका विजहुः ॥ १ ॥

अयेति ॥ अथानन्तरम्, ऊर्जितनायका उर्जितानां बिलनां नायकाः स्वामिनः कपयः सुत्रीवादयो यद् वनम् अनुकूलमप्रतिकूलमनुतदं वा सरित सक्षीडम् [आसीत् । तत्र] समलयजां समेन लयेन 'लयः साम्यमुदाहतम्' इति वचनात् साम्येन जाताम् ऋजु-मन्थरामवक्रमन्दां गितं गताभिर्धरोचिताभिर्धरायामुचिताभिः पृथ्वीमाणिक्यभृताभिरधरोचिताभिः सामुद्रिकलक्षणिवशिष्टाधराभिरङ्गनाभिः सह विजहुर्विहतवन्तः ॥ भारतीये — यद्जितनायका यदवश्च ते ऊर्जिता नायकाश्च यादवाः, समलयजाङ्कपयोधरोचिताभिर्मन्लयजन्यचिह्नसहितस्तनौ सुलक्षणौ यासां ताभिः, सरित सप्रीति यथा स्यात्तथा ॥ सर्गे-ऽिसमन्पृष्पिताप्रावृत्तम् ॥

दिशि विदिशि परस्परं न दृष्टं विरचयता कुसुमोच्चयं जनेन ।
नच दृहशुररण्यजास्तद्गतं बहु किमु वेति निरूपितं न कैश्चित्॥२॥
दिशि वीति ॥ अरण्यजाः पुलिन्दादयस्तद्गतं वनमध्यं बहु किमु अल्पम् इति कैरिप न निरूपितम् ॥

पृथु विहितवता वनं विधात्रा चिरमुचितानुपभोग्यमेकयोग्यम्। छिलतजनचितं कृतं कथंचित्परिहरतेव तदापदे श्रमं तम्॥ ३॥

पृथ्विति ॥ चिरं बहुकालमुचितानुपमोग्यमुचितानां शिष्टानामनुपभोग्यमेकयोग्यमेकेपां क्रूरसत्त्वानां योग्यं पृथु विस्तीर्णं वनं विहितवता विधात्रा तदा तिस्मिन्कालेऽपदेऽस्थाने तं श्रमं कथंचिन्महता कष्टेन परिहरता परित्याजयतेव इदं लिलतजनचित्तं लिडिनं विडिन् सितं जनानां चित्तं यत्र तद् वनं कृतम् ॥

प्रियमदइदमेतिदित्यपूर्वं प्रति जनताग्रगमेन तृप्तुमैच्छत् । यदि परिचितसाम्यतोऽन्यतोऽपि प्रतिविरतोऽस्ति न कस्य निर्वृतिः स्यात् प्रियेति ॥ जनता जनसमृहः, 'अदः प्रियम्,' 'इदं प्रियम्,' 'एतत् प्रियम्,' इत्येवंप्रकारे- णापूर्वमदृष्टपूर्वं प्रति अग्रगमेन पुरोयानेन, तृप्तमात्मानं तर्पयितुमैच्छत् । यदि परिचित-साम्यतः परिचितमतिरुक्षितं साम्यं यस्य नतः, अन्यतोऽन्यस्मादिष जनः प्रतिविश्तो नास्ति । तदा कस्य निर्वृतिः सुखं स्यात् । न कस्यापि ॥

कुसुमिषुचयो, गुणोऽलिमाला, मृद्विटपायतयप्टयो धन्त्पि । विविधमिद्मनङ्गरास्त्रजातं सफलमभ्चिरलक्ष्यदर्शनेन ॥ ५ ॥

कुसुममिति ॥ इदं पूर्वाधींक्तं विविधमनङ्गास्त्रजातं चिग्लक्ष्यदर्शनेन बहुकालं वैध्य-दर्शनेन सफलमद्याभृत् ॥

कलमलिकुलकोकिलाप्रलापं सारधनुरानकनादमाकलय्य।

द्यितपरिगमेऽपि कातराणां धिगितिकृतं हृद्येन कामुकीनाम् ॥ ६॥ करेति ॥ कातराणां भीरूणा कामिनीनां कंद्र्पद्र्षकटाक्षितकामिनां हृद्येन द्यितप-रिगमे प्रियपरिरम्भेऽपि सति कलं मनोहरमिलकुलकोकिलाप्रलापमिलकुलस्य अमरग-णस्य कोकिलस्य आसमन्तात् प्रलापं समरधनुरानकनादं समरस्य धनुरानकयोर्नादमाक-लस्य शिद्धत्वा धग् द्रथम् इति कृतम् ॥

प्रणयकलहँकतवं प्रणामं शपथमसत्यमुपागमं विलज्जम् ।

प्रतिमिथुनमिदं निरूप्य रेजे स्फुटदिव तत्मकलं हसेन पुष्पम् ॥ ७॥

प्रणयेति ॥ तत् मकळं पुष्पं कर्त् प्रणयकलहकैतवं प्रणयकलहेन कैतवं दम्भो यत्र तं प्रणामं प्रणिपातम्, असर्यं शप्यं प्रतिज्ञां, विल्लां विगतलज्ञमुपागममालिङ्ग्नम्, इदं कर्म, प्रतिमिथुनं मिथुनं मिथुनं प्रति, निरूप्यावलोक्य, हसेन हास्येन, स्फुटट् विकसदिव रेजे॥

अवचितकुसुमावशिष्टवृन्तं वनमवलाङ्गतिविसायेन हस्तम् ।

विकसितमकृतेव तन्महान्तो ननु रुजनामिष सुग्रहा गुणन ॥ ८॥

अवेति ।। अविचतकुसुमावशिष्टगृन्तमविचतक्रमुमिस्रोटितपुर्धग्वशिष्टमुज्झितं वृन्तं प्रसवबन्धनं यत्र तद्वनमवलाकृतिविस्मयेन काभिनीकायाङ्ग्तेन विकस्तितं हस्तमकृतेव । ननु महान्तो गुणेन रजतामपि पीडाकर्वृणामपि सुग्रहा भवन्ति ॥

कथमपि नमयन्त्युपेत्य शाखां करयुगरेवन लतान्तम् चिचीपुः।

स्तनकलशभरेण भग्नमध्या तरुमवलम्बय निपंदुषीव काचित् ॥ ९ ॥

कथिमिति ॥ काचिछतान्तमुचिचीपुः शाखामपेत्र कथर्माप करयुगलेन नमयन्ता सती स्ननकलशभरेण भग्नमध्या इव तरुमकलम्ब्य निषेदुर्पा भाति ॥

निकटसुलभमुद्गमं विहाय श्वथविनीवि विदृर्गं लल्ह्वे।

प्रथितुमुद्दरं परा स्त्रिया हि प्रियतम्विश्रमगन्यनोऽन्यसङ्गः ॥ १०॥ निकटेति ॥ परा कामिनी निकटमुलभमुद्गमं पुणं विहाय विद्गमं पुणमुद्दरं प्रथितं प्रकटियतुं श्रथबिलनीति शिथिलबिलपिरधानवस्त्रप्रनिथ यथा स्यात्तथा विदूरगं यथा तथा ललक्षे अतिकान्तवती । हि यतः—स्त्रिया अन्यसङ्गः प्रियतमविश्रमगन्धनो वल्लभकटाक्ष-सूचको भवति ॥

युरिम वितिरितुं प्रसूनमेका सकृद्धिपेन विपक्षनाम नीता ।
कितव तव फलं तद्स्तु लब्धं प्रियजनयेऽपेय पुष्पमित्यकुष्यत्॥११॥
गुर्भाति ॥ अधिपेन म्यासिना मुरिमिप्रसूनं पुष्पं वितिरितुं सक्तदेकतारं विपक्षनाम
सपर्वासंज्ञां नीता प्रापिता एका कासिनी 'हे कितव, तत् प्रसूनमस्तु तिष्ठतु, त्वं प्रियजनेय प्रियमार्यायं पुष्पमर्पय देहि, भया तव फलं लब्बम्' इति अकृष्यत् ॥

कुचयुगमतुलं कुतोऽस्य भारः किल भवर्तात तुलाविरोपणाय । सह तुलियतुमात्मनोद्यतेव क्षणमपरा व्यलगीत्प्ररोहदोलाम् ॥ १२ ॥ कुनेति ॥ अपरा कामिनी, अस्य कृचयुगस्य कृतः कस्माद् भारो भवति इति हेती-गत्मना सहातृत्मगुष्मं कुचयुगमं कुलियत् तुलाधिरोपणायेत्यतेव क्षणं प्रगेहदोलां व्य-लगादाहरोह ॥

अवचनमिवराय्य मन्युनान्या पृथगिवपिद्धिरचय्य पुष्पश्याम् ।

समरशरशयनस्थितेव दृना ननु विरहः प्रियगोचरोऽपि दीनः ॥ १३ ॥

अवचनिर्मात ॥ अन्या कान्ता, मन्युना क्रोधनाधिपात् स्वामितः पृथक् पुष्पशय्यां
विरचय्यावचनं संगागीचरचर्चार्गहतं यथा स्यात्तयाविशय्य शिवरता समरशरशयनस्थिता कंदपंमागेणशय्यास्थितेव दुनामवद् । ननु अहो विरहः प्रियगोचरोऽपि सस्वानो मवति ॥

अतितिषु गहनासु कापि लीनं मृगयितुर्माश्वरमाकुलं अमन्ती । कर्धृतर्लातकाबलोपलब्धुं तमुद्धृतेव मनोभवस्य शाखाम् ॥ १४ ॥ वर्तति ॥ काष्यवला, गहनासु वर्तातपु, लीनमीश्वरं पति मृगयितुमवलोकयितुमा-गुलं यथा स्यात्तया अमन्ती मती, तमुपलब्धुं करध्तलिका हस्तधृतवही सती, मनोभ-वस्य मारस्य शाखामुद्धतेवोद्धृति नीतेव ॥

श्रवसि शिरिस कृत्स्नमुचयंऽपि स्मितहसितानुकृतीर्पया क्षिपन्ती । गुकुलमुदितमुद्गमं च सर्वस्वमपि वनन्य परोद्यतेव हर्नुम् ॥ ४५॥

श्रवंति॥ परा कामिना, उच्चयेऽपि चोटनेऽपि स्मितहसितानुकृति स्मितहसितयोरनुकृ-तिर्यत्रेति स्मितानुकारि कृत्स्नं मुनुलं कलिकां अवसि श्रोत्रे, हसितानुकारि कृत्स्नम् उदितं निर्मतमुद्रमं शिरसि ईप्यया क्षिपन्ती सनी वनस्य सर्वस्वमपि हतुंमुखतेव माति ॥

इति चपछविछ।सिर्नाचिहारैविछिछितमुद्गतकार्णकारकोशम् । प्रशमयितुगुगहवं वयूभ्यं, गुकुछितहस्तामवावभावर सम् ॥ १६॥ इतीति ।। इत्येवंप्रकारेण चपलविलासिनीविहारैविलुलितमुपद्रुतमुद्रतकर्णिकारकोशं निर्गतकर्णिकारकर्णिकमरण्यमुपप्रवमुपदवं प्रशमयितुं वधूभ्यो मुकुलितहस्तमिवाबभौ ।।

स्थलकमलपरागपिञ्जराभः परिचितवांश्च नदीनवार्जवं यः।

श्रममिभवति सा कामिनीनां विधुतमयूरिशाखः स मातिरिश्वा ॥१७॥ स्थलेति ॥ यो नदीनवार्जवं नदीनामिनस्य समुद्रस्य वारि जले जवं वेगं परिचितवान् स स्थलकमलपरागिपञ्जराभः स्थलकंजिकंजल्ककर्नुरकान्तिमीतिरिश्वा वायुर्विधुतमयूरिशखः प्रकिम्पतकलापिशिखः सन् कामिनीनां श्रममिभवति स्म ॥ भारतीये—नद्या गङ्गाया नवमार्जवं प्राञ्चलस्वम् ॥

क्षुपविषिनलतान्तरे जनानामिति सुरतव्यवहारवृत्तिरासीत्।

ननु द्यितपरस्परानिकारव्यवहरणं भुवि जीवितव्यमाहुः ॥ १८ ॥

क्षेपित ॥ जनानां क्षपिविपिनलतान्तरे क्षपाणां हस्वशाखशाखिनां विपिनलतानां वनकन्दिलिनामन्तरे इति वश्यमाणप्रकारण सुरतव्यवहारप्रत्तिरासीत् । ननु अहो भुवि दियतपरस्परानिकारव्यवहरणं दियतयोः परस्परमिकारेणाप्रतारणेन व्यवहरणं जी-वितव्यमाहुविद्वांसः ॥

परिपजित परस्परं समेत्य प्रतिमिथुने कुचमण्डलं बबाधे।

भजति हि निजकर्कशं न पीडा कमपरमध्यगतापवारकं वा ॥ १९ ॥ परीति ॥ प्रतिमिथुने समेत्य परस्परं परिषजत्यालिङ्गति सित, कुचमण्डलं बवाधे पी- डामाप । हि यतः पीडा अपरमध्यगतापवारकमपरयोः शब्वोभिध्यगतमपवारकं शत्रुं नि-जकर्कशमात्मना कठिनं कं जनं न भजते । अपि तु सर्वमेव ॥

उद्धमदिव तत्पराभिमशोदधरयुगं व्यतिचुन्बितं स्वमङ्गम् ।

अधिरतगतयो गृहीतमुक्ताः समुपिचता हि सह वर्णेः स्फुरिन्त ॥२०॥ उद्धेति ॥ तत्पराभिमर्शात् प्रतिमिथुनपराभिमर्शाद् व्यतिचुम्बितमन्योन्यवक्रसंयोगी- कृतमधरयुगं कर्त्व स्वमात्मीयमङ्गमुद्धमदिव । हि युक्तम्, अधिरतगतयो हीनीमृतगतयो गृहीतमुक्ताः पृर्व गृहीताः पश्चानमुक्ता वर्णेः समुपिचताः संभृताः सह युगपत् स्फुरिन्त । अधिरौ तु स्वयमेवाधरी, अतो नायुक्तस्तत्र वणप्रादुर्भाव इत्याकृतम् ॥

परभृतशुकसारिकाविरावाः सममबलासुरतारवं तिरोऽधुः ।

अपि चरितमवाच्यमन्यदीयं रहर्यात पक्षिगणो न किंमनुष्यः ॥ २१॥

परेति ॥ परभृतशुकसारिकाविरावाः कोकिलकीरसारिकाणां विरावा अबलासुरतारवं मुग्धानिधुवनध्वनि तिरोऽधुस्तिरोहितवन्तः । अपि आश्चर्ये । पक्षिगणोऽप्यन्यदीयमवाच्यं चरितं रहयति तिहं मनुष्यः किं न रहयति । पक्षिशब्दे कुलवाचकात्पक्षशब्दात्प्रशंसा-यामिनिः, तेन प्रशस्तान्यः पुरुषो रहयति, न कापुरुषः इत्याद्भृतम् ॥ प्रशामय रुषितं प्रिये प्रसीद प्रणयनमप्यहमुत्सहे न कोपम् ।
तव विमुखतयाधिरूढचापे मनिसशये कुपिते कुतः प्रसादः ॥ २२ ॥
मम यदि युवितं विशङ्कसेऽन्यां श्विसिमि तव श्विसितेर्म्रुषान्ययोगः ।
मवतु मनिस संशयस्त्वमैक्यात्प्रविभनसे त्विय नीवितं कथं मे ॥२३॥
न पुनिरदमहं करोमि नीवित्ति शपथेऽधिकृते पुरा कृतं स्यात् ।
त्यन कुपितिमितीरिते न सत्यं कुपितवती भवसीव तन्ननाने ॥ २४ ॥
बहुतिथमवलोक्य नाथमानं कलयिस सत्यमिमं कृतापराधम् ।
अनुदितवचनं नवित्रयं मां गणयिस गर्वितमन्यवारितं वा ॥ २५ ॥
शिथिलय हृदयं न मेऽनुरागं विसृज विषादिममं न तिन्व वाक्यम् ।
इति दियतमुपागमैकदेन्यं स्वयमवलाभिगतं कथंचिद्वन्छत् ॥ २६ ॥

प्रशमयेत्यादि । अवला कामिनी 'हे प्रिये, त्वं प्रसीद, रुपितं प्रशमय, अहं प्रणयज्ञम्मीप कोपं नोत्सहे, तव विमुखतया कृपितंऽधिकृष्टचापे प्रत्यक्षितकोदण्डं मनसिशये कंदपे सित प्रमादः कुतः, यदि ममान्यां युवति विश्वद्वमें (अयम्) अन्ययोगोऽन्यस्यायोगो म्हणा मिथ्या, (यतोऽहं) तव श्वसितः प्राणः श्वसिति प्राणिमि, तव मनसि संशयः कथं भवतु त्वं त्विय स्थितं मे जीवितमैक्यात् कथं प्रविभवने पृथक्षरोपि, अहं जीवत् पुनिर्दं न करिष्यामि' इति पुरा शप्येऽधिकृते सित (यदि) कृतं स्यात् (तद्यिपि) कृपितं त्यज्ञ' इतीरिते कथितेऽपि नु अहो सत्यं भवती कृपितवती भवसीव तदहं न जाने, बहुित्यं बहुप्रकारं नाधमानं याचमानिममं जनं सत्यं कृतापराधं कलयित, अनुदितवचनमन्त्रत्ताव्यं मां नविषयं गवित्तमिममानिनम्, अथवा अन्यवारितम् अन्यथा निषद्धं गणियसि (एतेनोक्तावनुक्तौ वा दोषः) हे तन्वि, हृद्यमाकोपवचेतः शिथिलय मा दृदं विधाः, मे मम अनुरागं प्रीति न शिथिलय दृदां विधेहि, इमं विषादं विस्रज्ञ, वाक्यं न विस्रज्ञ, इत्येवंप्रकारेण उपागमैकदैन्यमुपागमायालिङ्गनायेकं देन्यं यस्य तम् । 'दीत्यम्' इति पाठेऽप्यर्थः स्फुटः । स्वयमात्मनेव अभिगतं प्राप्तं दिवतं प्रियं कथंचिन्महाकछेन ऐच्छत् स्वीकृतवती॥

तरलयित ह्वां किमन्यचेता, हितिरेव लोहकृतां किमुण्णमुण्णम् । श्विसिष, किमिदमुत्रसस्यपेतुं, किमिव भयं, वद का मनःप्रिया ते २७ अलस इव, गतं कुतोऽपि चित्तं मृगयितुमिच्छुरिवोद्धमन्निव त्वम् । किमिस किमपराकृति प्रपन्नस्तव चपलस्य मनोगतं न वेद्यि ॥ २८॥ किमितिविपिनमन्तरे नदी वा तव गिरिदुर्गमुतास्ति योपितो वा । यदनवरतिचन्तयासि खिन्नो ननु च तथासति विन्नु बङ्गमत्वम् ॥२९॥

मधुरमिहितो न भाषते मां न खलु भवानिभचुम्बितः प्रणिस्ते । नच परिरभसे कृतोपगूढः पटलिखितः स्विद्पेक्षते न दृष्टः ॥ ३०॥ इति किमपि विकोपितास्तरुण्यः किल तरुणान्विनियम्य काञ्चिदामा । कलवलयरवं विशीणिसूत्रं कुसुमगुणैरवताडयांवभूतुः ॥ ३१॥

तरलयेत्यादि ॥ तरुण्यः । त्वं किमन्यचेता दृष्टि तरलयित, लोहकृतां दृतिर्भक्षेत्र उण्णमुण्णं किं श्वसिष्ठि, इदं किमपेतुमपसर्नुमुत्रस्यसि उद्विजसे, किं भयिमव वर्तते, ते त्व मनःप्रिया केति वद, भवान् अलस इव कृतो भविस, कृतोऽपि कारणात् गतं नष्टं चित्तं मृगयितुमवलोकियितुमिच्छुरिव किमसि, उद्धमन् मृद्यन्तिव किमसि, किमपराकृति-मन्याकारं प्रपन्नोऽसि, चपलस्य तव मनोगतं न वेद्यि, तव योषितश्व अन्तरे मध्ये किमितिविपिनमरण्यानी वाथवा नदी, उत गिरिदुर्गमस्ति किम् । यद्यस्मात्कारणादनवरतिचन्त्या सत्ततस्मरणेन खिन्नोऽसि, नचु अहो तथासित वद्यभत्वं प्रियत्वं किन् । मधुरं प्रियमिनिहित उत्तो भवान् मां न भाषते, खलु निश्चये अभिनुम्बितोऽपि भवान् न प्रणि-स्ते चुम्बित, कृतोपगृदः कृतालिङ्गनोऽपि न परिरमसे नालिङ्गसि, स्वद्धवा पटलिखित इव दृष्टा भवान् न अपेक्षते नाङ्गिकरोति, इत्यवंप्रकारण किमिप विकोपिताः सत्यः तरुणान् प्रियान् कािबदान्ना एकयष्टचात्मककिटसूत्रेण विनियम्य वन्धियत्वा, कुसुमगुणैः पुष्पसूत्ररज्जुभिः, कलवलयरवं मन्द्रकंकणध्विन यथा स्यात्तथा विद्यार्णसूत्रं यथा स्यात्तथा अवताद्यांवसृतुः समन्ततस्तािद्वतव्यः ॥

कुपितमवचनं शिरःप्रणामः शपथमयः प्रणयः कृतोपचारः । इदमद् इति गोचरो न वाचां प्रतिद्यितं वहु केतवं बभृव ॥ ६२ ॥ कृपितेति ॥ प्रतिद्यितं द्यितं द्यितं प्रति, कुपितं कोपः, अवचनं वचनराहित्यम्, शिरःप्रणामः शिरसा प्रणिपातः शपथमयो मातापित्रादिमरणिनर्दशचितप्रतिज्ञाप्रचुगः, प्र-णयः स्नेहः कृतोपचारः कृत उपचारा यत्र ताहक, इत्येवमादिप्रकारेण वहु बहुविधं कृतवं कर्त्व इदम्, अद इत्येवंप्रकारेण वाचां वचनानां गोचरो विषयो न वस्त्र ॥

इति वनमभितो विह्रत्य खेदादगुरुचितायति साधुनीपयोगात्। समकररुचिरक्षतां हरीणां प्रियजनता रतये समुद्रवेलाम् ॥ ३३॥

इतीति ॥ हरीणां सुर्शावादीनां प्रियजनताः प्रिया जनसम्हाः माधुनीपयोगात् साधृनां फलपुष्पप्रक्षेत्रभेनोहराणां नीपानां कदम्बद्रक्षाणां योगात्संबन्धाद् उचितायीत उचिता योग्या आयितदेंध्ये यस्य ताहग्, वनम्, अभितः सामस्खेन विह्नय खदाच्छ्रमात् श्रमं संत्यज्य रतये कीडायं समकरकचिरक्षतां मकराणां कीचगणाम् 'किचरं कुसुमं क्षेयं किचरं किंदरं तथा । किचरः शकरः प्रोक्तो किचरं पेशलं मतम् ॥' इति जयाभिधानोक्तेः शकरराणां क्षेतेन सिहतां समुद्रवेलां मागरवेलाम्, अगुः॥ भारतीये—अगुर्हाचतायित अगुरु-

भिर्वृक्षविशेषिश्रता आयितिर्देर्ध्य यत्र ताहग् वनम् । इटां पृथ्वीं समकरहिच समो हानि-र्वाद्धरिहतः करः सिद्धायो यस्यां ताहग् रुचिर्यस्मिस्ताहग् यथा स्यात्तथा रक्षतां हरीणां यादवानां समुद्रवा समृत् सा प्रियजनता सहर्षो रवे। यस्यां सा हर्परवेण सिहता वा रतये भुनीपयो गङ्गाम्भोऽगात् ॥

पयसि भयमवेत्य योपितां दयितजनोऽभवद्यतः सरः ।

कुतपनियतविक्रमाः स्त्रियः क न विधुरे पुरुषः पुरःसरः ॥ ३४ ॥

पयमीति ॥ दियतजनी योषिनां पर्याम भयमवेत्य ज्ञात्वा अन्नतः मरोऽन्नेमरः अभवत् । स्त्रियः कुतपनियतिकमा उदुम्बरकिनयमितचरणा भवन्ति । पुरुषो विधुरे वैकल्ये सित क पुरःसरो न भवति ॥

प्राणिपतिदव वारि पाइयोस्त्रमदवलग्नमित्रापि जङ्घयोः ।

शिथिलयदिव लोलमंशुकं प्रिय इव चाटुमुपानयद्वधूः ॥ ३९ ॥

प्रणिपतेति ॥ वारि जलं पादयोश्वरणयोः प्रणिपतिदिव, जङ्कयोरव<mark>लप्तमापि त्रस</mark>द्धिस्य-दिव, लोलमंग्रकं शिथिलयदिव प्रिथ इव वधः कामिनीः चाटुं चाटुकारमुपानयत् प्रापयत् ॥

तुलितरसनमें।पनीविकं बलिममित्राम्यु बभूव नामिगम् । त्रिवलिषु पुनरुक्तवीचिकं बहुभवमेत्यबलावसङ्गतः ॥ २६ ॥

तृष्टितेति ॥ अम्बु जलमापनीविकं नीविसमीपगं सत् तुलितरसनं तुलिता रसना 'एक-यप्टिभेवेत्कात्री, मेखला मुखसंयुता । रसना सर्वरलाहा करोति कटिस्त्रकम् ॥' इत्यु-क्तलक्षणं कटिसूत्रं येन ताहग्, नामिगं सत् विलिभ् विलिभ् पणिमव, पुनरुक्तवीचिकं हि-गुणिततरहकं सत् त्रिविलिपु विलित्रये बभ्व । हि यतः अवलावसहतः कामिनीसंयोगतो वहमवमनेकथा संस्तिमेति प्राप्नोति ॥

अभिगुष्वमवलभ्त्रितोऽम्बुना निचितकुचद्वयसं प्रियाजनः ।

स्तनजवनभरेण पीडितः स्फटिकमयीमिव मित्तिमाश्रितः ॥ ३७ ॥

अभीति ॥ अम्युना जलेन म्तनज्ञघनभरेण पीडितः, स्फटिकमयीं स्फटिकिनीमैतिां भित्तिमाशित इव प्रियाजनोऽभिमुख संमुखं यथा स्यात्तथा निचितकुचद्रयसं संमृतस्तन-प्रमाणं यथा स्यात्तथावलम्बितः ॥

परिचितमभिगम्य छीलया कुचभुजयार्विशतान्तरं मिथः । परिषजदिव योपितो जलं चलवलिबाहुयुगेन निर्वभो ॥ ३८॥

परीति ॥ जलं लीलयानायासेनामिगम्य परिचितं संस्तुतं कुचभुजयोरन्तरं विशता चलवलिबाहुयुगेन तरलतरङ्गभुजद्वयेन योषितः कामिनीः परिषजदालिङ्गदिव निर्वभौ ॥ अधिजलमधिकुङ्कमं बभौ करघृतमङ्गनया स्तनद्वयम् । कनककलशायुग्ममम्मसि सारमभिषेक्तुमिवावतारितम् ॥ ३९॥

अधीति ॥ अङ्गनया करधतं हस्ते धतमधिकुङ्कुमं प्रचुरकुङ्कुमचर्चितं स्तनद्वयं कुचयुग-मधिजलं जलमध्ये । स्मरमभिषेक्तुमम्भस्यवतारितं कनककलशयुग्ममिव । बभौ ॥

करतलिपिहितं प्रियाननं प्रियमृदुसिक्तविषक्तशीकरम् । मुकुलितमिव पद्ममुल्लसिद्धरलतुषारजलं व्यराजत ॥ ४० ॥

करतेति ॥ प्रियमृदुसिक्तविषक्तशीकरं प्रियेण मृदु यथा स्यात्तथा पूर्वे सिक्ता पश्वाद्वि-षक्ताः शीकरा जलकणा यत्र तत् करतलपिहितं हस्ततलप्रन्छादितं प्रियाननं कान्तान-नम् । उह्रसद्विरलतुपारजलं मुकुलितं पद्ममिव । व्यराजत ॥

निचित्रमलकमलपमौक्तिकग्रथितमिवाम्बुकणैर्नतभ्रवः । नयनबहलपक्ष्म चारुचल्रणयजवाष्पविद्याङ्कितप्रियम् ॥ ४१ ॥

निचितेति ॥ नतभुवो निचितं संभृतमलकमम्बुकणरलपमौक्तिकप्रथितमिव च पुनर्नय-नबहलपक्ष्म प्रणयजबाष्पविशक्कितप्रियं स्नेहोद्भवाश्च विशक्कितवल्लमं सदरुचद् बमौ ॥

किमु विलुलितकुङ्कमावलि किमधिकुचं नखरक्षतं नवम् । विमतिरिति विपक्षसेवनेन च कुपितोऽकुपितोऽबलाजनः ॥ ४२ ॥

किमिति ॥ अवलाजनोऽकुपितोऽप्यधिकुचं कुचयोरुपिर विलुलितकुङ्कुमावलि किमु, तथा नवं नखरक्षतं किम् इति विमतिः शङ्कितमना विपक्षसेवनेन कुपितोऽभृत् ॥

सपदि न तदवेयुपी वधूरिवदियतायतबाहु विष्नुता । रमणसिट्टियोः किमीयतः पुलकितमङ्गमिति प्रसङ्गतः ॥ ४३ ॥

सपदीति ।। वध्रधिदयितायतवाहु द्यितस्यायतवाहोरुपरि विष्ठुता तरन्ती सती मपदि शीघ्रं रमणसङ्ख्योभेध्ये किमीयतः कस्य प्रमङ्गतस्तदङ्गं पुल्कितमिति नावेगुपी ज्ञातवती ।।

परिहृषितमुखं कुचद्वयं दघदघरेऽपि बभूव पाण्डुता । श्रुथितमथ विलेपनाञ्जनं निधुवनमन्वहरज्जलप्रवः ॥ ४४ ॥

परीति ॥ कुचद्वयं परिहृषितमुखं रोमाञ्चकः बुकिताननं दधदस्ति, अधरेऽपि पाण्डुता ताम्बूळविरहो बभूव, विलेपनाञ्चनं श्चयं शिथिलं जातम् । तथा च जलप्रवो जलतरणं नि-धुवनं सुरतमन्वहरदन्वकरोत् ॥

जलपरिचयेरुत्सूत्रत्वं गतः परिष्ठद्वितः शिथिलितगुणो मुक्ताहारोऽप्यधोगतिमागतः ।

### चटुल्ललनाकण्ठासक्तेष्वहो किमु संयमः किमनशनतावासस्तेषां ध्रुवं विलयः पुनः ॥ ४**९** ॥

जलेति ॥ जलपरिचयैर्वार्यनुशिलनैः । डलयोरभेदात् । जडानामज्ञाततत्त्वानां परि-चयेः संसर्गेर्वा । परिघटितो विल्लितः, स्ववासनावासितश्च । अत एव शिथिलितगुणः श्रिथितडवरकः, गलितज्ञानाभ्यासश्च । अत एव उत्सूत्रत्वं सूत्रस्यूतत्वाभावम्, शास्त्राभावं वा । गतः प्राप्तः । मुक्ताहारो मीक्तिकमाला, मुक्त आहारो येन ताहक्तपस्वी वा । अधो-गति नीचैदेशपतनं नरकं वा । युक्तमेतत् । अहो चटुलललनाकण्ठासक्तेषु चपलाङ्गनाग-लालिङ्गनरसिकेषु संयमो नियन्त्रणम्, आजन्मत्रतपरिष्रहो वा । किं स्यात् । अपि तु न । नेषां चपलाङ्गनागलालिङ्गकानां किम् । अनशनतावासो न नशनताया अदर्शनताया वासः, अर्थातस्थावरत्वम्। अनशनता अष्टाहारः वासो वस्त्रं च । संभाव्यते । अपि तु ध्रुवं निश्चयेन पुन्तिलयो नाशः संसारसंसरणं वा भवति ।। हरिणीयक्तम् ।।

> कान्तोन्नतस्तनितम्बनिपीडनेन प्राप्तं प्रवक्तिमित्र भोगमगादगाधम् । मध्येजलं तटजलं जलवृत्तयोऽल्पे धावन्ति हि श्रियमुदीरियतुं महच्यः ॥ ४६ ॥

कान्तेति ॥ तटजलं कतं, अगाधं मध्येजलं कमं, कान्तोन्नतस्तनितम्बनिपीडनेन प्रियाया उन्नतस्तनितम्बजन्यपीडया, प्राप्तं भोगं वक्तमिव, अगात् । हि यतः अल्पे स्तोकास्तुच्छा वा, जलग्रत्तयः स्वच्छग्रत्तयः जडबृत्तयः मूर्खा वा, महद्भयः सत्पुरुषेभ्यो महाजडेभ्यो वा, श्रियमुदीरियतुं धावन्ति ॥ वसन्ततिलका बृत्तम् ॥

> मध्यस्थवृत्तमि वञ्चति नन्वगाधं लोको दुरन्तमि गच्छति गाहनीयम् । यदुल्फजानुजघनस्तनद्ञमेव स्त्रैणं समागममयाच पयो गभीरम् ॥ ४७॥

मध्येति ॥ ननु अहो लोको जनोऽगाधमतलस्पिश, गभीराशयं वा। मध्यस्थयृत्तं मन्ध्यस्थं वृत्तम्, मध्यस्थानां वृत्तं वा। वत्रति त्यजित । दुरन्तं दुष्टमन्तं यस्य तद् दुष्टम्स्यं वा गाहनीयं वृत्तं गच्छति । यद् यस्मात्कारणाद् गुल्फजानुजधनस्तनद्वप्नमेव पयो नीरं स्त्रेणं स्त्रीसंबन्धिनं समागममयात् । न गभीरं पय इति ॥

स्रस्ताः स्रजः शिथिलितानि विलेपनानि संदर्शितानि च विपक्षनिवक्षतानि । इत्यात्मदोषचिकता इव वेपमाना वेला वधूमिरमवन्सणदृष्टनष्टाः ॥ ४८॥

स्रस्ता इति ॥ इत्येवंप्रकारेणात्मदोषचिकताः स्वकीयापराधभीता इव वेपमानाः क-म्पमाना वेला वधूभिः क्षणदृष्टनष्टाः क्षणं पूर्व दृष्टा पश्चान्नष्टा अभवन् ॥

तथा वेषं तेषां कुसुमरचितं कुङ्कमचितं

्दधानोदाराणां दिशिदिशि जनानां प्रियतमम् ।

चिरं चके राङ्कामिव हृदि परासङ्गजननीं

नदीवाहो वेला त्वरितगतिरीशस्य सरिताम् ॥ ४९ ॥

तथेति ॥ तथा तेनैव प्रकारेण कुसुमरिचतं कुडुमिचतं प्रियतमं वेषमलंकारं दधाना धरन्ती, सरितामीशस्य पत्यः समुद्रस्य वला । त्वरितगतिस्त्वरिता गतिर्यस्यास्तादग् नदीव उदाराणां तेषां जनानां हदि परासङ्गजननीं परेषामासङ्गं जनयति तां शङ्कामिव । अहो आश्चर्यं चक्रे कृतवती ॥ भारतीये—वेषं दधानस्त्वरितगतिस्त्वारेशा गतिर्यस्य सः, नदीवाहो गङ्गाप्रवाहः, वेलेव दाराणां र्ल्ञाणाम् । जनानां च ॥ शिखारेणी ॥

पुष्पं प्रवालमिललं स्ववनस्य कोपात्सर्वस्वमाहृतमुपाहरतीव भूयः ।
भूपा विहृत्य पर्याप्त द्वृतमित्यपेयुः
के वान्यदुत्सुकिधयोऽन्यधनं जयन्तः ॥ ५० ॥

इति धनजयकविविरचिते राघवपाण्डवीयापरनामि द्विसंधानकाव्ये धनंजयाद्वे जळ-कीडावर्णनं नाम पश्चदशः सर्गः समाप्तः।

पुष्पमिति ॥ भूपा राजानः पयित स्ववनस्य स्वारण्यस्याहृतं भूपैरानीतं पुष्पं प्रवा-लमितिलं सर्वस्वं कोपादुपाहरत्याद्दतीव सित इति पूर्वोक्तप्रकारेण विहृत्य क्रीडित्वा हृतं शीघ्रमपेयुर्निस्तवन्तः । अन्यथनं जयतोऽन्यदुत्सुकिथयोऽप्यस्मिन्नुत्सुका धीर्यपां ताहशः के भवन्ति । न केऽपीत्यर्थः । राष्ट्रणजरासंधधनं जेतुमागता न वनधनं जिगी-पन्तीति भावः । वसन्तितिलकावृत्तम् ॥

इति श्रीदाधीचजातिकुद्दालोपनामकश्रीछोटीलालात्मजश्रीबदरीनाथविरचितायां द्विमं-धानकाव्यर्टाकायां कुसुमावचयजलकीडानिरूपणो नाम पश्चदशः सर्गः ।

षोडशः सर्गः ।

ततः समीपे नवमस्य विष्णोः श्रुत्वा बलं संभ्रमदृष्टमस्य । कुधा दशकोष्ठमिरं मनःस्थं गाढं जियत्सिक्विव संनिगृह्य ॥ १ ॥ तदंशभीताधररागसङ्गादिवारुणाक्षस्तदुपाश्रयेण ।
पिङ्गयोर्भुवोरुद्रतधूमराजिनेश्राडिवेन्द्रायुधमध्यकेतुः ॥ २ ॥
हस्तं कृपाणे हृद्यं स्थिरत्वे दृष्टि सपत्ने च समाद्धानः ।
सदात्मतन्त्रोऽप्युदितस्य मन्योरालुच्यमानाङ्ग इव स्यदेन ॥ ३ ॥
अलङ्कितव्योमगधार्यभूमि प्रियामिवाशंसुरयं स राजा ।
चित्तेनलङ्कामवशात्मकोपव्यानं वहनराजगृहान्तिरैयः ॥ ४ ॥ (कुलकम्)

तत इत्यादि ॥ ततो राघवपाण्डववलप्राध्यनन्तरं सोऽयं राजा रावणो नवमस्य नवा मा लक्ष्मीर्यस्य । पुरणार्थान्तत्वेन विरोधः । अष्टमस्याष्टानां पूरणस्य विष्णोर्लक्ष्मणस्य समीपे संभ्रमट् विचरत् नवं वा बलं श्रुत्वा कुधा कोपेनाष्ठं दशन् मनःस्यमिः गाडमत्यर्थ मेनिएह्य निपीड्य जिघत्सच तुमिन्छिनिव तद्राभीताधरगामहाद तस्य दंशाद्रानाद् भीतस्याधरे रागस्य महादिवारुणाक्षो अरुणे अक्षिणी यस्य ताहक, तदुपाश्रयेण तयोरङ्णोरुपाश्रयेण पिङ्गयोः पिङ्गलवर्णयोर्भुजोर्मध्ये, इन्द्राय्धमध्यकेतुरिन्द्राय्धस्य मध्ये केतुर्यस्य ताहक्, नश्राण् मेघ इवोद्गतधुमराजिः समुत्यना धूमश्रेणिर्यस्य ताहक्, कृषाणे इस्तं स्थिरत्वे स्थेर्ये हृदयं सपने शत्रां दृष्टि समाद्धानः, मद्रा आत्मतन्त्रः खतन्त्रोऽपि सन्नदितस्य मन्योः क्रोधस्य स्यदेन जवेन आलुच्यमानाङ्ग इव, अलङ्कितव्योमगधार्यभूमिम् अलिहितेरजेयेर्व्योमगैः खेचर राक्षमैर्धार्या रक्षणीया मुमिर्यस्यास्तां लङ्कां चित्तेन प्रिया-मिवाशंसुः प्रशसन्, अवशात्पारतच्यान् प्रकोपव्याजं वहन् सन् राजगृहाद् राजमन्दिरात् निरैयः निर्गतवान् ॥ भारतीये—सोऽयं राजा जरासंघः, अस्य नवमस्य नवसंख्यापूर-णस्य विष्णोर्नारायणस्य संभ्रमदृष्टं संभ्रमप्रस्तं बलम् । अलङ्कितच्योऽजय्यः । मगधार्य-भूमि बन्दिस्वामिस्थिति प्रियां प्रीतिविषयाम् आशंसुरिव, कामवशात् प्रकोपव्यात्तम् अनलं विह चित्ते वहन् । सर्गेऽस्मिन्वृत्तमुपजातिः ॥

समागवैयोंऽनुगतः सहायैरक्षोदवेराकुलिताम्बिलाशः । रणाजिरं विश्वजगद्विनाशं यमः स्वयं कर्तुमिवावतीर्णः ॥ ९ ॥

समागिति ॥ समागर्धयों मां लक्ष्मीं गच्छता ध्येंण सहितो रक्षोद्व राक्षमदावानलेः सहायरनुगत आकुलिताग्विलाशो व्ययीकृतसमस्तदिग्, रणाजिरं सङ्ग्रामभूमिम्। विश्वजनादिनाशं कर्तुम् इव । स्वयमात्मना यमः काल इव । अवर्ताणः ॥ भारतीये— यो मानगर्धर्थन्दिजनः सहायभित्रंश्चानुगतः, स जरासंयः अक्षोद्वराकुलिताशो न क्षोदो यस्य तेन वरेण आकुलिता आखिलानामाशा वाव्छा येन सः। यद्वा आवारायणात् क्षोदो यस्य तेन वीरसम्हेन आकुलिता अखिलाशाः समस्ताभिलाषा यस्य सः॥

सङ्गामरङ्गं शवनृत्यरम्यं सुराः समागच्छत पश्यतेति । निमन्त्रणायेव निकाय्यमेपामापूर्य तूर्यं विरुतं विचके ॥ ६ ॥ सङ्कामेति ॥ निकाय्यं निलयम् ॥

शुद्धं निसर्गेण कलङ्कबद्धमङ्गं म्रदीयः कठिनं मनः स्वम् । बहिस्तदन्तर्युधि कुर्वतीव भ्रेजे नृपाणां समितिः सवर्मा ॥ ७॥

गुद्धमिति ॥ सवर्मा सकवचा, नृपाणां समितिः समृहो, युघि निसर्गेण स्वभावेन गुद्धं निर्मलं म्रदीयो मृदुतरं स्वमात्मीयं बहिर्बहिःस्थितमङ्गम्, अन्तरन्तर्गतम्, अन्तरन्तर्गतम्, अन्तरन्तर्गतं स्वं मनो निसर्गेण कलङ्कबद्धं पापबद्धं कठिनं कठोरं बहिर्बहिर्गतम्, कुर्वतीव भ्रेत्ते । बाह्ये शरीराभावं मनश्च कुर्वतां प्रहारे पीडाभावः सूच्यते ॥

रथो वरूथस्य, हयस्य वाजी, गजः करेणोः, पदिकः पदातेः, । दुर्मिन्त्रितं ध्यानमिवात्मिबम्बं स्वस्यैव संनद्धमिवात्रतोऽभृत् ॥ ८॥ रथिविति ॥ दुर्मिन्त्रतं दुष्टो मन्त्रः संजातोऽस्य तद्धानम् इव स्वस्यैवात्माविम्बम्, इव संनद्धं यथा स्यात्तया तस्य तस्याप्रजः ससोऽभृत् ॥

राज्ञां सरेणुः कलुषस्वभावो रोषोद्गतश्चास इवागु मूर्तः । सेने निषेधन्निव मध्यमापत्प्रापः क्षतं नेच्छति पांशुलोऽपि ॥ ९ ॥

राज्ञामिति ॥ कलुषस्वभावो मलरूपः स सारोद्धतो रेण् रजः । कलुषस्वभावः पाप-मयो, मूर्तो राज्ञां रोषोद्गतश्वास इव । सेने निषेधन्निव आशु मध्यमापत् । प्रायः पांशु-लोऽपि क्षतं नेच्छति ॥

साक्षादलङ्घ्यो दिवसो नु सोऽयं सृष्टेरियत्तावधिरेष कश्चित्।

आशाः समूहिनव राजलोकः संनद्यति सा प्रतिकेशवस्य ॥ १०॥

साक्षादिति ॥ प्रतिकेशवस्य प्रतिलक्ष्मणस्य प्रतिनारायणस्य राजलोकः 'सोऽयं सृष्टेः संसारस्य इयत्ताविधः, एष कश्चित् माक्षादलङ्गयो दिवसः, अहो प्राप्तः इति आशा दिशः समृहन् वितर्कयन्निव' संनह्यति स्म ॥

तमूर्जसारावणिमव्यपेती दुर्योधनं क्रोधपराक्रमी तो ।

द्या द्यानं पुलकात्तमङ्गं रागेण भीत्याप्यभवद्भिजन्यः ॥ ११ ॥

तमिति ॥ ध्वजिन्योः सेनयोरङ्गमृर्जसा बलेन, अन्यपेतावपरित्यक्तीं ताँ लोकोत्तरीं क्रोधपराक्रमौ दधानं दुर्योधनं दुःखेन योद्धं शक्यम्, तं रावणिमिन्द्रजितं दृष्ट्वा रागेण भीत्यापि पुलकात्तं रोमाञ्चितमभवत् ॥ भारतीये—अरौ शत्रावणिमन्यपेतावणिम्ना न्यपेती प्राचुर्ययुक्तां क्रोधपराक्रमौ दधानं दुर्योधनं पाण्डवविपक्षं राजानम् ॥

नमस्यया संप्रति कुम्भकर्ण बिलं नवं संयुगभूतकेभ्यः । प्रदातुमुद्यन्तिमवारिरूपं दुःशासनं वीक्ष्य जनश्चकम्पे ॥ १२ ॥ नमेति ॥ जनः 'संयुगभूतकेभ्यो नमस्यया नमश्चिकीर्षया नवं बिलं प्रदातुमुद्यन्तिमेव । दुःशासनं तीत्राज्ञमिरिरूपं शत्रुरूपम् । बलेवां विशेषणम् । कुम्भकर्णं गवणानुजं वीक्ष्य संप्रति तत्कालं चकम्पे ॥ भारतीये—कुम्भकर्णं कुम्भको गज ऋणं यस्य कुम्भकस्वा-मिनं दुःशासनं दुर्योधनानुजम् ॥

न कानिकुम्भासुरभावमाजौ दुर्मर्षणं दूरमभिद्रवन्तम् । रुषात्मदाङ्कामगमित्ररीक्ष्य प्रजातमुचैर्भवना नितान्तम् ॥१३॥ (इयर्थः)

नेति ॥ का उच्चेभुवना प्रजा रूपा दुर्मपणं दुःसहं द्रमिभद्रवं द्रमान् दुःखेन रममाणान् मिन्दन् रवो यस्य तम्, आजो आतम् आ समन्तत आतः अतनं सातत्यगमनं यस्य तं तं निकुम्भासुरभावं निकुम्भासुरस्य भावं निरीक्ष्य, नितान्तमात्मशङ्कां नागमत् ॥ कानि भुवनान्याजो दूरं विप्रकृष्टं यथा स्यात्तथाभिद्रवन्तं रूपा प्रजातं समुत्पन्नं, कुम्भासुरभावं निरीक्ष्य, उच्चरितशयेन तान्तं कष्टं यथा स्यात्तथा नागमन् ॥ भारतीये—रुषा कोपेन कुं पृथिवीं प्रजातं प्रजानाम् आतः पलायनं यस्मात्तादक् यथा स्यात्तथा अभिद्रवन्तमु-पद्रवन्तम्, आजौ भासुरभावं दीप्तस्वरूपं दुर्मर्षणं दुर्योधनानुजम् ॥ व्यर्थक्षोकः ॥

आकृष्टचापं द्रुतमुक्तवाणं कुछोचिताकर्णममौ नयश्रीः । उत्काकुमारीचरणं विहाय भीतेव गन्तुं परवासमासीत् ॥ १४ ॥

आकृष्टेति ॥ अमा कुटोचिता कुं पृथ्वीं लान्ति गृह्णन्ति ते कुला वीरा वीरोचिता जयश्रीः आकर्ण यथा स्यात्तथा आकृष्टचापम्, उत्काकु उदिता काकुरभिष्रायसूचनं यत्र कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा हुतमुक्तबाणं मारीचरणं रावणमातुलसमरं विहाय भीता इव परवामं गन्तुम् आमीत् ॥ भाग्तीये—कुलोचिता कुलीनोचिता कुमारीचरणं कुमार्याः कन्यायाः सकाशाच्चरणं प्रवर्तनं जन्म यस्येति कानीनं कर्णं विहाय कानीनत्वेनाकुलीनत्वात् परवासं गन्तुमुत्का आसीत्, कुमारीचरणं कन्यावतं विहाय परवामं पतिवासम् ॥

कुर्वन्खरंहस्त उदारवृत्ति स कं प्रहस्तः सहसारणेन । दीप्रांशुकस्तत्र जयद्रथोऽयं रिपुं प्रकुप्यनवशं चकार ॥१९॥ (चतुरर्थः)

कुर्विति ॥ प्रहस्तः प्रकृष्टे हस्ता यस्येत्याजानुप्रसम्बन्धरः, दीप्रांशुक उज्ज्वस्वस्नः, वयद्रथो जयन् रथो यस्य सोऽयं हस्तो राक्षसः, तत्र, उदारवृत्ति स्वरं कुर्वन्, सहसा आकास्मिनेन रणेन प्रकुष्यन् कं वशं न चकार । (१) । प्रहस्तो राक्षसराजः स्वरंहस्त आत्मवेगतः सारणेन गमनेन सह तत्र उदारवृत्ति कुर्वन् ।(२) । शुकः शुकाख्यो राक्षसः सारणेन रक्षसा सह स्वरंहस्त निजवेगवतः प्रहस्तः प्रहसनात् । किवन्तात्तिसः । दीप्रां तेत्रस्विन्तीमुदारवृत्तिम् । (३) । भारतीये—रणे सहसाः सह युगपत् स्यति, यः कंप्रहस्तः कं प्रहस्तित तेषु । सप्तम्यामपि सार्वविभक्तिकस्तिसः । वक्रोत्तया हास्यं कुर्वाणेषु, स्वरंहस्तो निजवेगतः, वृत्ति कुर्वन् उदियाय । स दीप्रांशुकः दीप्रांशोः सूर्यस्येव कं तेजो यस्य सः 'ब्रह्मात्मवातनेजःसु कायस्वर्गशिरों जले । सुन्वेऽर्येषु दशस्तेव कशब्दोऽत्र प्रक्तीर्तितः॥'

इत्युक्तेः, सूर्यतुल्यतेजस्को जयद्रथः तत्र प्रकुष्यन् रिपुं वशं न न चकार । चकारेव । ४॥ चतुरर्थकस्त्रोकः ॥

संरम्भिणाशान्तनवेन मुक्तः क्षोभेण भूरिश्रवसाम्बरेण । स्वयंभुवा वाग्गुरुणा न सोढः स सिंहनादः कृतवर्मणा च ॥ १६ ॥ (पञ्चार्थकः)

संरम्भीति ॥ य आशान्तनवेन आशान्ते नवः स्तुतिर्यस्य, भ्रिश्रवसां प्रचुरयशसां स्वयं शोभनोऽयः शुभावहो भाग्यवहो विधिर्यत्र वरक्रमणि यथा स्यात्तथा वरेण श्रेष्टेन, वाग्युरुणा वचनगरिष्टेन, कृतवर्भणा विहित्सनाहेन, संरम्भिणा मेघनादेन रावणात्मजेन, श्लोभेण सिंहनादो मुत्तः, सिंहनादो भुवा भूम्या न सोहः । (१)। संरम्भिणा राभस्यवता, शान्तनवेन शान्तेन उपशमवता नवेन यूना, आम्बरेण गगनचारिणा । दृत्तवारोपादण् । गुरुणा गरिष्टेन, भूरिश्रवसा कुम्भकर्णपुत्रेण, स्वयमात्मना, क्षोभेण अवाग् अव अत्रति यत्र कर्मणि यथा स्यात्तथा। (२)। भारतीये—संराम्भणा औत्सुक्यवता, भूरिश्रवसा प्रचुरयशसा। शान्तनवेन भीष्मेण । गुरुणा सर्वपितामहेन । अम्बरेण गगनेन पृथ्व्या च । (३)। गुरुणा द्रोणाचार्येण । स्वयंभुवा अयोनिजेन । (४)। कृतवर्मणा राज्ञा । संराम्भणा कृपितेन । गुरुणा बृहस्पितना, महता वा । अम्बरेण नभसा । भुवा च । (५) ॥ पत्रार्थकः ॥

रथानिमेऽन्ये च समं नरेन्द्राः प्रपृरिताशानथवाजियुक्तान् । आपूरयन्ति सा मनोरथांश्च किं नोद्यतानामुपपद्यते च ॥ १७॥

रथानिति ॥ अथ इमे रावणजरासंधपक्षस्थाः, अन्ये राघवपाण्डवपक्षस्थाः नरेन्द्राः प्रपूरिताशान् प्रपूरिता आशा दिशो यस्तान् वाजियुक्तान् हययुतान् रथान्, अथवा प्रपूरिताशान् प्रिताभिलाषान् आजियुक्तान् रणयुक्तान् मनोरथान् आप्र्यन्ति म्म । उद्य-तानां किं न उपपद्यते ॥

स्त्रयं परान्नामयसीति भर्तुज्यी स्त्रीर्नवोदेव पुरंधिवर्गैः ।

बलात्ऋता राजभिरङ्गलग्ना वकस्य भूयो धनुषः खरस्य ॥ १८॥

स्वयमिति ॥ राजिमिर्वक्रस्य खरस्य निष्टुरस्य धनुपोऽङ्गलमा ज्या भर्तः स्वामिनः पराञ्शक्र्न् नामयि नामियष्यि इति हेतोः स्वयं बलात्क्रता दृढीकृता । वक्रस्य कृटिलस्य खरस्य कस्यापि अङ्गलमा सती नवोद्या स्त्री परान् उत्कृष्टान् नामयि अधोमुखान् करिप्यसि इति हेतोः पुरिध्वगैः प्राटमहिलाकदम्बर्भितः स्वामिनो विषये बलात्कृता दृढीकृता इत्र । 'पुरा' इति पाठे पुरा पूर्वकाले दृढीकृता ॥

जीवाभिघातं कृतधर्मपीडं न्याय्येषु मार्गेषु निषक्तचित्ताः।

ते सत्यसंधाः सुधियोऽपि चक्रुर्यो यादृशः कर्म च तस्य तादृक् ॥१९॥ जीवेति ॥ जीवाभिघातं प्राण्यभिघातं, प्रत्यवाविस्फारणं च । कृत्रधर्मपीदं विहितसुक्र-

तिवचातम्, विगचिता धर्मनामकस्य वृक्षस्य (येन धनुःकाण्डं निष्पद्यते इति दमयन्ती-ब्याख्यायाम्) पीडा यत्र, धर्मेण न्याय्यपयेन पीडा यत्रेति वा। न्याय्येषु मार्गेषु धर्म्यमार्गेषु न्याय्यमार्गणमार्गेषु । सत्यसंधाः सत्यप्रतिज्ञाः अप्रतिहतसंधानाः । सुधियः पण्डिता दक्षाः । यो यादशो भवति, तस्य कर्मापि तादग् ॥

उत्कर्ण्य मौर्वीनिनदं नृपाणां तन्लता कण्टिकतानुरागात् । उत्सेकतो वीररसैकसारादभृद्धिरूढेव समं रिपूणाम् ॥ २०॥ उत्कर्णित ॥ उत्सेको गर्व उत्सेचनं च ॥

ज्याचकरुद्धं स्थितमङ्गमेव रवेरिवोचेः परिवेषभाजः ।

तेजो जगद्याप तु राजकस्य रोद्धं परं ज्योतिरहो न शक्यम् ॥ २१ ॥ ज्याचक्रोति ॥ राजकस्य अङ्गमेव ज्याचक्ररुद्धं सत् स्थितम्, तेजस्तु परिवेपभाजो रवेरिव उक्तरत्यर्थं जगद् व्याप । अहो परं ज्योती रोद्धं न शक्यम् ॥

वाताय कर्तुं द्विपतां प्रवीरैः शरोऽग्रमुक्तान्मनसो स्थाच ।

प्रागभ्यमित्रोऽजनि पश्चिमोऽपि पश्चात्र शीघः प्रथमोऽपि मन्दः ॥२२॥

धातायेति ॥ द्विषतां घाताय कतुं घातं कर्तुम् । विभक्तिप्रतिरूपकम् । प्रवीरेभेटैः, अत्र-मुक्तात्पूर्वमुक्तात् मनसः, रथाच प्राग् शरोऽस्यमित्रः शत्रुसंमुखोऽजनि । पश्चिमोऽपि श्राघः पश्चात् न अजनि । प्रथमोऽपि मन्दः शांघ्रों न ॥

अन्योन्यमुर्त्पाइयतोः सखीव ज्याधन्वनोर्मध्यमनुप्रविश्य । निवारयन्तीव युगं विदूरं तदायतेषुः पृथगाचकर्ष ॥ २३॥

अन्योन्यमिति ॥ आयता दीर्घा इपुरन्योन्यं परस्परमुत्पीड्यतोः, ज्याधन्वनामीवान् चापयोः, मध्यम् अनुप्रविश्य युगं युद्धं विद्रुत्तरं यथा स्यात्तथा निवाग्यन्ती इव, तद् द्वि-तयं पृथगाचकर्ष ॥

परस्परं वेगितमाप्नुवन्तो न पेतुरुद्भिद्य शरा हयाश्व ।

तेऽन्योन्यसेनामुभयेऽप्यनाप्य स्वं श्ठाघमाना इव तीक्ष्णभावम् ॥ २४॥ परस्परामिति ॥ ते उभयेऽपि शरा हयाश्च परस्परमन्योन्यं वेगितम् अद्भिद्य वेगितम् आप्नुवन्तः सन्तः स्वं तीक्ष्णभावं श्ठाघमाना इव अन्योन्यसेनाम् अनाप्य अप्राप्य न पेतुः ॥

इयत्तया वक्तमहं न शक्तः स्यदानिष्णां युधि ये गिरिभ्यः । स्थवीयसोऽप्याशु विभिद्य नागानित्रबद्धकोपा इव रक्तरक्ताः ॥ २५॥

इयत्तयेति ॥ ये गिरिभ्यः स्थवीयसः स्थ्वतरान् अपि नागानगजान् आशु विभिद्य निबद्धकोषा रक्तरक्ता रुधिरलोहिता रुधिरासक्ताश्च इव भवन्ति । तेषाम् इष्णां स्यदान् इयत्तया वक्तम् अहं न शक्तः ॥ आस्येषु जिह्ना हृद्येषु हस्तानंसेषु शूराः श्रवणान्ष्टषत्केः ।

समस्तभन्पुष्करिणां पिशाचान्स्तम्भेषु कीलैरिव मन्त्रसिद्धाः ॥ २६ ॥

आस्येष्विति ॥ शूराः पृषत्केर्बाणैः पुष्करिणां करिणां जिह्ना आस्येषु, हस्ताञ्ज्ञण्डादण्डान् हृदयेषु, श्रवणाञ्श्रोत्रान् अंसेषु स्कन्धेषु । मन्त्रसिद्धा मन्त्रिणः स्तम्भेषु कीलैंः
पिशाचान् इव । समस्तभन् ॥

निर्याणभागेष्विषुभिर्विभिन्नास्तेरङ्कशाकपीनिबद्धशङ्काः ।
परावृतन्दूरिमभा न भीताः सारन्ति शिक्षां विधुरेऽपि धीराः ॥ २७ ॥
निर्याणिति ॥ तैः शूरैर्निर्याणभागेषु गण्डस्थलेषु, इश्रुभिर्विभिन्ना अङ्गुशाकपीनिबद्धशङ्का
अङ्गुशैराकर्षणे निबद्धा शङ्का येस्ताद्दशः सन्त इभा गजा दृरं यथा स्यात्तथा परावृतन् परावृत्ताः । यतो धीरा अपि भीतास्त्रस्ता विधुरे कष्टे सित शिक्षां न स्मरन्ति ॥

व्यद्धं परानानतपूर्वकायाः स्कन्धान्तयोस्तैविनिखातवाणाः ।

योधाः सतूणद्वितया इवासन्बन्नात्यनथांऽपि कुतश्चिदर्थम् ॥ २८ ॥

व्यद्धमिति ॥ पराञ्शत्र्न् व्यद्घं ताडियतृम् आनतपूर्वकाया योधा भटाः तेः शत्रुभिः स्कन्धान्तयोविनिखातवाणा विनिखाता विनिहिता वाणा येषां तादशः सन्तः सत्ण-द्वितया वाणिधद्वययुता इव आसन् । अनथोऽपि कुतिश्चिद् अर्थ वधाति ॥

तेषां धनुर्मण्डलितं यशो न, द्विपो धरित्र्यामपतन्न बाणाः।

पृष्ठे निपङ्गः स्थितवात्र कश्चित्रनाम देहो हृद्यं न नाम ॥ २९ ॥ तेषामिति ॥ मण्डलितं कुटिलितं, नियतदेशवृत्ति । वाणा धरित्र्यां (निष्फलाः) ना-पतन् । नाम प्रसिद्धं ॥

ततो यदूनां बलमप्यवस्थां गतं हतं तैः परिवर्तते सा । स्थिरासिकापेयमधिष्ठितानां नद्वारि यादोभिरिवाम्बुधीनाम् ॥ ३० ॥

तत इति ॥ यत् तैः शत्रुभिर्द्तं ताडितं सद्नामिष अवस्थां गतं तत् काषेयं काषित्वम् अधिष्ठितानां वानराणां स्थिएसि स्थिरा असयो यत्र ताडक सत् । यादोभिरम्युर्धानां वारीव । परिवर्तते सम ॥ भारतीये—स्थिरासिकाषेयं स्थिगासिका स्थिरमामितं पर्याय. अपेया परित्याज्या यत्र तत्, अधिष्ठितानां यद्नां तत् बलं कामिष अवस्थां गतम् ॥

तथा हरीणां कलहायमाना सेना मुखं दातुमपारयन्ती ।

मुधातिसुप्ता बहुवासराणि क्षणं न वेदयेव ययौ न तस्था ॥ ३१ ॥

तथेति ॥ हरीणां वानगणां यादवानां वा सेना 'कलहायमाना कलहं कुर्वाणा मुख दातुम् अपारयन्ती पराक्ष्मवीभवन्ती बहुवामगांण मुघा अतिगुप्ता अतिनिद्राणा सुरतासक्ता वेद्येत । क्षणं न ययो गतवता न तस्यो स्थितवता ॥

### तदाशशंसे रणभूमिरेषां प्राज्योचिताङ्गा पतिमात्तवाणा । परासुमज्जातिकृतावलेषा पतिवराभ्यङ्गविधि गतेव ॥ ३२ ॥

तदेति ॥ प्राज्योचिताङ्गा प्राज्यानि प्रचुराणि उचितानि योग्यानि अङ्गानि गजवाजिग्थपदातिलक्षणानि यस्यां मा, प्रक्रुष्टस्य आज्यस्य घृतस्य उचितमङ्गं यस्याः सा ।
विवाहाङ्गाभ्यङ्गे घृतसंपकों जायते । आत्तवाणा गृहीतकरा । प्रामुमज्जातिकृतावलेपा
प्रासूनां शवानां मज्जया अति कृतो अव समन्ताहेपा यस्याम्, प्रामु उत्कृष्टामु असुमज्जातिषु प्राणिजातिषु कृतोऽवलेपो गर्या यया मा, ग्णभृमिः, अभ्यङ्गविधि मज्जनिक्रयां
गता प्रतिवरा कन्या इव, एषां नरेन्द्राणां प्रति तदा आश्रशंमे श्रापते स्म ॥

स्थिराक्षरान्तं युधिशब्दपृर्वं नाम प्रसिद्धं भुवनं समस्तम् ।

यस्य स्तुतेऽद्यापि विनामयुक्तं कृद्धः सरामो हि गतिर्नयस्य ॥ ३३ ॥

स्थिगेति ॥ समस्तं भृतनं कृतं यस्य प्रसिद्धं नाम गमिति, स्थिगक्षगन्तं स्थिगेऽविचलोऽक्षरस्य मोक्षस्यान्तोऽहमुणलक्षणो धमों यस्मान्स्तवनक्रमणः तद्यथा स्यात्तथा, शद्रष्य शद्दो यशः पूर्वे यस्मात्तद्यथा स्यात्तथा, विनामयुक्तं विनामः प्रणामो युक्तो यश्च
तद्यथा स्यात्तथा, अद्यापि स्तृते स्तर्वाति । स रामः युधि कुद्धोऽपि नयस्य गातः ॥
भारतं।ये—स्थिगक्षगन्तं 'स्थिग' इति अक्षगं पदम् अन्ते यस्य तत्, युधिशद्यद्यपूत्र 'युधि'
इति शब्दः पूर्वे यस्य तत्, विनामयुक्तं चिनामेन पत्तेन युक्तं यस्य नाम 'युधिष्टिगः'
इति । यस्य गातः केनोपायेन जावामाति लक्षणा वक्तना न । स गामः गेण गम्भीग्ध्वन्
निना आमेन सारद्रचेतमा सहितः, स नगेन्द्रः कुद्धः ॥

स्वरज्ञनानन्दनमाशुकारेभीमन्द्रमानस्रमरातिज्ञातम् । कुर्वन्तमुद्यन्तमुदीक्ष्यं सेन्द्रेविमिस्सियं खेऽधिगतैविमानम् ॥ ३४ ॥

स्वरेति ॥ मेन्द्रः खेऽविगतः खेचेरः स्वरात्मविराणकारेः द्यांप्रकरणेरगतिज्ञात शत्रु-जातं भीमन्दं भिया मन्द्मः आनम्नं कुवेन्तमः, उद्यन्तमुद्यमं चरन्तमः अवनानन्दनम् उदीक्ष्य विसिक्तिये ॥ भारतीये—आणुकारेः स्वरम्ः जनानन्दनमः, शत्रुजातः द्मानम्रं दमनानमं कुवेन्तं भीमं गुकोदरम् ॥

प्रभावितारातनयस्य वीर्यं कृताघिषार्थस्य निरूप्य भीताः । दत्तान्तराः पूर्वमरा बभृवृविषद्विरुद्धा इव बन्धुवर्गाः ॥ ६५ ॥

प्रभिति ॥ कृताधिपार्थस्य कृतो अधिपस्यार्थो येन ताहराः, तारातनयस्य अहदस्य प्रभावि वीर्थ निरूप अवलोक्य भीता बन्धुवर्गाः पूर्वसगः अन्नतः सराः । विपद्धिरुद्धा इव । दत्तान्तरा दत्तावसरा बभुतः ॥ भारतीये—प्रभावितागतनयस्य प्रभावितो निश्चित आरातनयः स्वसंवन्धिनिर्धित ताहराः । पार्थस्यार्जनस्य । कृताधि विहिताधि ॥

# वरूथिनीलङ्गनमन्यसैन्यं ज्वलत्प्रकोपानलमुत्पतन्तम् ।

दृष्ट्वा यमाकारमरिप्रजातं संहारमदाय भुवः शशङ्के ॥ ३६ ॥

वरूथिनीति ॥ अरिप्रजा रावणप्रजा वर्षाथ वरूथाः सन्ति अस्मिन् रथगुप्तिसहितम्, घनं निविडम्, अन्यसैन्यं रावणसैन्यम् उत्पतन्तम्, ज्वलत्प्रकोपानलं ज्वलन् प्रकोप एव अनलो यस्य तं यमाकारं यमसदृशं तं नीलं कर्पान्दं दृष्ट्रा भुवः संद्रारमद्वाय झिटिति शशङ्के । (१) । ज्वलत्प्रकोपा अरिप्रजा वरूथिनीलङ्कनं सेनालङ्कनं नलं कर्पान्द्रम् । (२) ॥ भारतीये—अरिप्रजातम् अन्यसैन्यं कत्वं यमाकारं यमलजातं नकुलसहदेवम्।तिम् ॥

स वानराणां पतिरुग्रसेनः कि वर्मणा स्यात्किल मर्मणव ।

पराद्रहीतेन भियेति चित्रं संनद्धवान्संनहनं न भेजे ॥ ३०॥

स वानेति ॥ उप्रसेन उप्रा सेना यस्य म वानराणां पतिः सुप्रीवः मर्मणेव भिया परा-च्छत्रोग्रंहीतेन वर्मणा संनहनेन कि स्यादिति संनद्धवान् संनहनं न भेजे इति चित्रम् ॥ भारतीये—वा अथवा स नराणां पतिरुप्रसेनस्तदिभधानः ॥

दिघक्षवे होकमरातिसेनं संघुक्षमाणं द्वपदेन तेन ।

कोधासयेऽकरूप्यत कोटिकरूपं भामण्डलेनोत्तपतार्कतेजः ॥ ६८ ॥

दिघक्षेति ॥ अर्कतेज उत्तपता तेन भामण्डलेन जानकाबान्धवेन लोकं दिघक्षवे कोन्धामये कोटिकल्पं कोटिसंख्याभिः कल्पनीयम् अगतिमेनम् अगतीनां मेनां हुपदे दारु-स्थाने संधुक्षमाणम् न अकल्प्यत अकल्प्यतेव ॥ भाग्नीये—भामण्डलेन दीतिपरिवेषेण अर्कतेज उत्तपता तेन हुपदेन नगेन्द्रेण । अकल्प्यत ॥

तीत्रोद्धवं कुद्धमनेकसैत्यं परासुषणन्तमरित्रनाय ।

निर्विज्य नित्यास्तमयात्कथंचिद्वैरोचनी दीप्तिरुपायतेव ॥ ३९ ॥

तिवाद्धविमिति ॥ परा उत्कृष्टा, वेरोचनी सीरी दीक्षिः नित्यान्तमयात् अनवरतास्तात् निविज्य अरिव्रजाय शत्रुगणाय कुद्धम्, तीबोद्धवमुत्रगर्वम् अनेकसैन्यं तं सुपेणं वानरेन्द्रं कथंचिन्महता कष्टेन उपायत इव ॥ भारतीये—परासुपे निगक्कतवतेऽरिव्रजाय अणन्तर-मूर्जन्तम् उद्धवं श्रीकृष्णामात्यं तीवा वैरोचनी इव दीक्षिः उपायत । नित्या वैरोचनी दीक्षिः कथंचित् निविज्य अस्तम् अयात् ॥

सज्जाम्बवः क्षीभणमम्यगच्छन्न केवलं वारिधयोऽद्रयश्च ।

भिन्ना विदृरे विशिष्वेरमोघं तथा दुरन्तं विदुरस्य शस्त्रम् ॥ ४० ॥

सज्जेति ॥ जाम्बव ऋक्षराट् केवछं शोभणं न अभ्यगच्छत् । किं तु विशिखविद्रेर भिन्ना वारिधयः समुद्राः अद्रयः क्षोभणमभ्यगच्छन् । तथा अस्य मच् शस्त्रं दुरन्तं विदुः ॥ भारतीये—सज्जाम्बवः सज्जमम्यु येषां तादशो वारिधयः केवछं क्षोभणं नाभ्यगच्छन् । किंतु अद्रयोऽपि । विदुरस्य वृतराष्ट्रानुजस्य ॥ न सोंढवैराधितरौद्रहेतिः स्थिरं तथैकं पदमन्यसेना । वैराटवीचारभयेन जाता गेहेप्विवाजिप्विष कस्य गर्जः ॥ ४१ ॥

नेति ॥ अन्यमेना सवणसेना सोहवैराधितरोद्रहेतिः मोहा वैराधित्यो विराधितस्य च-न्द्रोदरपुत्रस्यमा रोद्यस्तीत्रा हेत्यो यया ताहक् न जाता, तथा तस्या एकं पदं वैरा-द्रवाचारभयेन वैराद्रव्यां विरोधारण्ये चारात्प्रवर्तनात् भयेन, स्थिरं न जातम् ॥ भार-तीये—अन्यसेना विपक्षमेना, सोहवैरा सोहं वैरं यया ताहक्, राद्रहेती रोद्यो हेत्यो यस्यां ताहक् न जाता, तथेकमपि पदं वैराद्यीचारभयेन वैरादाह विरादनरेन्द्रकृतात् वीचारानमारणाद् भयेन स्थिरं न आधित ॥

तं सत्यकोपाहतशत्रुमुचैरामन्दमारम्भगभीरनादः।

विभीषणः सोऽय्रजवैरभीतः समेत्य नाथं प्रधनं ननाथ ॥ ४२ ॥

तिसति ॥ दमारम्भगभीरनादो दमस्य विद्याभ्यासाय श्रमस्य आरम्भेण गभीरो नादो यस्य, अन्नजंबरभीतोऽन्नजस्य वैराद्धातः, स विभीषणः मन्यकोषाहतशत्रुं सस्येनाकु- विभीण कोषेन आहताः शत्रवो यन तं नाथं स्वामिनं रामं समेन्य प्रथनं युद्धं उच्चेरति- शयन ननाथ ययाचे ॥ भारतीये— उच्चेराः प्रचुरद्रव्यः आरम्भगभीरनादः आरम्भे ग- भीरो नादो यस्य सोऽमजवैः प्रधानजवैविभाषणो भयानकोऽभीतो निर्भयः, सत्यकः भीरवण्द्योऽपाहतशत्रुं तं नाथं युधिष्ठिर मन्दं यया स्यात्तथा समेन्य ॥

म एप संभ्य ममुद्यतात्मा विश्वोऽपि विश्वं भुवनं निगीषुः । राजाध्यपेतो बहुशस्त्रपातो वसूव रागादिरिवात्मतन्त्रः ॥ ४३ ॥

स एपेति ॥ समुद्यतात्मा विश्व मुत्रनं जिसीयुग्ध्यपेतो सिन्नो बहुशस्त्रपातः स एव विश्वोऽपि समस्तोऽपि राजा संस्य मिलित्वा । रागाद दः काम इयः रागादिरिव वा । आत्मतन्त्रो बस्व ॥

अप्यङ्गसंचारकमङ्गरागं स मन्यमानः कवनं प्रविष्टान् । प्रागेव मन्ये शर्णं प्रविष्टान्थ्यायंस्तन्त्रं कथमाद्दीत ॥ ४४ ॥

अप्यहेति ॥ अहरागमहवर्णमेवाहसंवारकमहत्रच्छादकं मन्यमानोऽपि स सम-म्नोऽपि राजा कवचं प्रविष्टान् प्रागेव शरणं प्रविष्टान् प्राप्तान् ध्यायन् सन् तनुत्रं कवचं कथं आददीत गृह्यायात् इति मन्ये जाने ॥

चिरं निबद्धो नियमेन सोऽयं तीत्रासिधारात्रतबद्धचित्तः । कर्तु यथेष्टं गुरुणा कथंचिदुपेक्षितः शिष्य इवोदियाय ॥ ४९ ॥

चिरमिति ॥ नियमेन वीम्ब्रतेन, परिामेतकालगृहीतव्रतेन । तीवासिधाराव्रतबद्ध-चित्तः तीवे असिधाराहपत्रते बद्धचित्तः, तीवे असिधारातुल्यव्रते बद्धचित्तः । गुरुणा स्वामिना उपाध्यायेन । उपेक्षितोऽवज्ञातः । सोऽयं विश्वोऽपि राजा शिष्य इव । यथेष्टं कर्तुम् उदियाय ॥

आस्थायुकः स्यन्दनमन्तरिक्षमापातुकस्तोयनिधेरशेपः । विपक्षयुद्धान्यभिलाषुकोऽयं वेलोचतो ग्राह इवाबभासे ॥ ४६ ॥

आस्थायुक इति ॥ स्यन्दनं रथं, प्रवाहं वा । आस्थायुकोऽधितिष्ठन् । अन्तरिक्षं गगनम् आपातुक आपतन् । विपक्षयुद्धानि सन्नुरणानि, पक्षिपक्षरणानि वा । अभिला-पुकोऽभिलपन् । वेलोद्यतः पर्यायोद्यतः वा इलोद्यतो धराष्ट्रणोद्यतः । अयम् अशेषो ग-जसमृहः । तौयनिधेवेलोद्यतो वेलोच्छिलितः, ब्राह इव । आवमाने ॥

भूभङ्गमात्रेण परस्य भङ्गं ज्यावातमात्रेण नृपाभिवातम् । ते चकुरारोपितचापचकाः म्यायासतन्त्रं हि जयं निरादुः ॥ ४७ ॥ भूभङ्गेति ॥ स्वायासतन्त्रम् आत्मप्रयत्नाधीनम् ॥ स्थिते समर्थे मति दक्षिणाङ्ग वामोऽङ्गभागः प्रथमोऽग्रगोऽभृत् ।

अकरुपभृयोपनतं विनेतुं जन्ये व्यवस्यत्रिव जन्यमेपाम् ॥ ४८ ॥ स्थित इति ॥ जन्ये रणे अकल्पभृयोपनतमसंकरप्रवृत्तं जन्यं 'वामोऽयं प्रतिकृत्यो-ऽयम्' इति जनापवादं विनेतुं दुर्गकतुं स्यवस्यन् निध्यन्वन् इव ॥

द्राविभि वाहोरुरमः प्रथिमि प्रमर्पात स्याद्यदि राकचापम् । तदा कृतज्यं तद्रिष प्रभृणां नाकपणस्य प्रभवद्विमि ॥ ४९॥

द्राचिन्नीति ॥ बाह्रोर्मुजयोः, द्राचिन्नि द्राचिन्ने, उनमा वससः प्रथिति विन्तारे प्रमर् पंति मित्, यदि शक्रचापमपि कृतज्यं स्यातः, तदा तज्ञीय प्रमणाम् आक्षपणस्य न प्रम-वेदिति अविमि जाने ॥

पुरः प्रसस्ते धनुषा द्विषञ्चः पल्यायनं स्चयतेव पश्चात् । ज्ययापनभेमे भुजवीरलक्ष्मीं संवर्धयत्येव जयस्य दिष्ट्या ॥ ९० ॥ पुर इति ॥ द्विषद्वयः पलायनं स्चयतेव धनुषा पुरः प्रमस्ये प्रस्तम् । जयस्य भुजवीरलक्ष्मीं दिष्ट्या संवर्धयत्या इव ज्यया पश्चादपन्तरमे ॥

तेऽपातयन्मार्गणमेष वाहं मोऽप्यश्चवारं हृद्यं निपादी। नान्यान्यपातानुगतं व्यमुझन्विमागसंपातिभयेव वाणाः॥ ५१॥

तं Sपातेति ॥ ते नरेन्द्रा मार्गणं बाणम् अपातवन्, एष बाणां वाहमश्चम्, सोऽपि वाज्यपि अश्ववारम्, निपादां अश्ववारो हृदयम्, अपातवत् । एवम् अन्यान्यपातानृगतं परस्य परस्य पातस्यानुगतमनुगमनम् विमार्गसपात्तिमया अमार्गपातन्येवेव बाणां न व्यमुखन् ॥

## गुणेन मुक्तं गुरुपर्वरिक्तं मुखेन तीक्ष्णं प्रतिपक्षबद्धम् । मर्माविदेपामिषुजालमायादपारिषद्यस्य तुलां जनस्य ॥ ५२ ॥

गुणेनेति ॥ गुणेन माँव्यां, शास्त्राभ्यामादिना । गुरुपर्वरिक्तं गरिष्ठपरकेण (प्रनिथना) सूरिपरम्परया च हीनम । तीक्णं परुपश्च । प्रतिपक्षबद्धं पर्श्वात्पच्छबद्धं प्रत्याथिमिलिन्तश्च । ममीविद् ममीणि विध्यति तत् म वा । एपां नरेन्द्राणामिगृजालमपारिपद्यस्य हेयोपादेयविवेकविकलस्य जनस्य त्लामायात् ॥

तान्प्रावृषेण्यास्त्रद्रभासि पांशों मध्ये हशं रुन्धित शब्दलक्ष्यः । दारोऽभिनत्पृगतिथानरातीनको वा निषद्धा भवितव्यतायाः ॥ ९३ ॥

तानिति ॥ प्राप्तिष्याम्युद्भासि प्राय्ह्भवयनतृत्ये पांशौ सध्ये दशं रुन्थति आयु-ष्यति सति शब्दलक्ष्यः शब्दवेध्यः, शरः, प्रातिषान् संघपूरणान् तान् अरातीन् असि-नत्। भवितव्यतायाः को निषद्वा ॥

तथाविधेऽप्युद्यति ध्लिजाले नृपा रिपृन्त्रापुरमी यथास्त्रम् । सर्वस्य पूर्वानुसर्वोऽनुबन्धी को विष्वणन्मुद्यति नक्तमास्य ॥ ५४ ॥

त्येति ॥ भभी तृषाः तयाविये घछिजाछै उद्यति अपि यथास्त्रं यथायोग्यं रिपृत् प्रापुः । पृत्तानुभवः सर्वस्य अनुवर्न्या भवति । यतः, नक्तं रात्रां आग्ये मुखे विष्वणन् स्वानः को सृद्यति । न कोऽपि ॥

तथोभयेषामपि भृपतीनां चित्तात्प्रकोपश्चिरकालहरः । परम्परं भार इवावतीणों जज्ञे लघुविश्वमदित्सयेव ॥ ५५ ॥

त्योभेति ॥ तथा रमयेगामपि म्पर्तानां चित्तात् परस्पां विजमदित्सया इव अव-र्ताणीः चिरकालप्रस्टोऽपि अकोपः । भार इव । त्यक्ति जातः ॥

ऋजुम्बभावादवदातवृत्ताः स्वनाथनाम्नाभिययुः कृताङ्काः । नृणं मुघोद्यावनिमन्त्रणाय दृता इवान्योन्यचम् एपत्काः ॥ ५६ ॥

ऋजिवति ॥ ऋतुस्वभावात अवकस्वरपात्, अवदातवृत्ताः खण्डितवृत्तयः शृद्धवृ-त्तयः, स्वनाथनाम्ना कृताद्भाः विहितचिद्धाः पृष्ठत्का बाणाः (हता इव) सृबोद्यावितमन्त्र-णाय रणोद्यमनिमन्त्रणाय रणोत्सविनमन्त्रणाय वा अन्योन्यचम् परस्परमेनां तण यथा स्यात्तया अभिययुः ॥

छत्रध्वज्ञानामितरेतरस्य दण्डास्तदावादिषतार्धचन्द्रैः । नवित्रयत्वाद्धभियेव भूषेने तत्यजेऽन्योन्यकृतं वधेऽपि ॥ ५७ ॥ छत्रेति ॥ तदा अर्धचन्द्रैरितरेतरस्य छत्रध्वजानां दण्डा अवादिषत छिन्नाः । भपैः वधेऽपि नविषयत्वेद्धिभया न्तनप्रेमप्रभङ्गभयेन इत्र अन्योन्यक्रतं परस्परोपकारं न तत्यजुः ॥

ते सायकाः संयति संनिवृत्य कर्तुं प्रियाख्यानमपारयन्तः । स्वं साहसं पत्युररातिवर्गैर्भृत्या इवाख्यन्पतिताः पतिद्धः ॥ ९८ ॥

ते सायेति ॥ संयति संनिवृत्य प्रियाख्यानं कर्तुम् अपारयन्तः, ते सायकाः पतद्भिररा-तिवर्गेः सह पतिताः सन्तः भृत्या इव । स्वं साहसं पत्युराख्यन् निवेदितवन्तः ॥

ध्रुवस्य शौर्यायतनस्य कर्तु राज्ञा शिलाशासनमिच्छतेव । वक्षः स्वनामाक्षरमार्गणाङ्कं परोवरस्याकियताखिलेन ॥ ५९॥

ध्रुवस्येति । ध्रुवस्य स्थिरस्य शाँर्यायतनस्य शाँर्यमन्दिरस्य शिलाशामनं शिलोक्तीर्णप्र-शस्ति कर्तुम् इच्छतेवाखिलेन गङ्गा पगेवरस्य परम्यावरस्य वक्षः स्वनामाक्षरमार्गणा-इम् अकियत ॥

महीक्षितां दक्षिणवाहुदेशे शरक्षतेऽभ्त्क्षतजप्रवाहः ।

वीरश्रियो लाक्षिकपादरागः क्रान्तः श्रमात्प्राप्त इवार्ट्रभावम् ॥ ६०॥ महीक्षीति ॥ महीक्षितां राज्ञां दक्षिणबाहुदेशे शरक्षते सनि क्षतज्ञत्रवाहो रक्तप्रवाहः । श्रमादाईभावं प्राप्तः क्रान्तो वीरश्रियो लाक्षिकपादरागो लाक्षया रक्तश्रामी पादराग इव । असत् ॥

नृवास्तिरीदेषु समुन्नतेषु चितेषु रत्नमंकरीगणंश्च।

द्विषां निचल्नुर्विशिखान्विरोधाद्वेलादिक्टेप्तिव चिक्रणस्ते ॥ ६१ ॥ नृपा इति ॥ ते नृपा रक्षमिकरीगणैश्व चितेषु समुन्नतेषु दिपां तिरीटेषु मुक्केटेष, विगेष्धियात् विशिखान् चिक्रणश्चकेश्वम वेलादिक्टेषु इव । निचल्नुनिखानवन्तः ॥

इतीश्वराः केशवतो भवन्तः साधारणं प्राप्य रणं सल्जाः । यावन्मनःस्थाम पुनः प्रजहरूप्यन्यमाम्यं महतां हि देन्यम् ॥ ६२ ॥

इतीति ॥ इत्येवं प्रकारण माधारणं मोपमं गणं प्राप्य केशवतो लक्ष्मणाझारायणाहा सरुज्जाः भवन्तः पुनगपि यावन्मनःस्थाम यावन्मनोवर्लं प्रजहः प्रहतवन्तः । हि यतः महतामन्यसाम्यं सतुल्यता देन्यं भवति ॥

यावन्निमेषः पतितोऽपि नैकस्तावलपातेपुरमावसंख्यः ।

न यावदेकः पततीपुरेषां सूताः परेपामपतन्नशेषाः॥ ६३ ॥

यावदिति ॥ यावदेकोऽपि निमेषो न पतितः, तावद असंख्योऽमी इपुः पपात । या-वदेषामिषूणां मध्यत एकोऽपि न पत्तति, तावत् परेषां शत्रुणां अक्षेपाः सूता अपतन् ॥ हता हया न द्विषतां प्रतापा रथोऽवरुग्णो न मनोरथोऽभृत् । वैरथ्ययोगेऽपि महारथत्वं नापत्सु यत्सीदृति तद्धि धेर्यम् ॥ ६४ ॥ इता इति ॥ अवरुग्णो भन्नः । वैरयथ्यांगेऽपि विनष्टरथत्वयोगेऽपि द्विपतां महारथत्वं महारथित्वं पौरुषं जायते । हि यतः यत् आपत्सु न सीद्ति क्षेत्रं वहति तद् धेर्यं भवति ॥

रथान्नत्चैः पदतोऽवतेरुश्चापं मपत्ना जगृहुर्न खेदम् । तथावदानोचितचेतमोऽपि दोषाभिमुख्येन गुणं निजन्नः ॥ ६९ ॥

ग्थानेति ॥ सपनाः शत्रवः, स्थात् अवतेरः, न तु उद्यः पदतः । चापं जगृहुः न तु खे-दम् । तथा अवदानोचितचेतसः अवदाने त्यागर्शायाभ्यां विख्यानत्वे उचितं चेतो येषाम्, अवदानस्य खण्डनस्योचितं चेतो येषां चा ताहशोऽपि । दोषाभिमुख्येन कुनीतितत्पर-तथा, दोषयोभ्जियोगिभम्ख्येन प्राधान्येन । गुणं शौर्योदार्यादिलक्षणम्, मीर्वाम् । निजञ्ज-निहत्तवन्तः, आस्फालयन्ति स्म । विरोधपरिहारी व्यास्याती ॥

उल्काशरं शकधनुस्ति उज्यं वना द्धाना इव तत्कथंचित्। अधिज्यचापाः शरनालमुग्रं ते लोहितापक्रममस्यमुखन् ॥ ६६ ॥

उल्केति ॥ अधिप्यचापा आरोपितशरामनाः, ते राजानो लोहितापक्रमं लोहमस्या-स्ति तत्ताया स एव वा अपक्रमा यत्र तत्, उम्नं तीत्रं तच् शरजालं वाणजालम् । उल्का-शरम् उल्केव शरो यत्र तम्, तदिज्जयं तिहित्तेव ज्या यत्र तत्, शक्रधनुरिन्द्रचापं द-धाना घना लोहितापक्रम लोहितस्य अपक्रमो यस्मात्, लोहितात् अश्रात अपक्रमः प्राप्ति-यस्य वा तत्, शरजालं जलसम्हम् इत्, । कथीचद्रस्यमुचन् ॥

ते रोपणेरावृषताकभामस्तत्पादवाताविनयकुधेव ।

चिद्रेश्वमृनां निहतेनियते भियोत्तरीयरिव दिग्वधूनाम् ॥ ६७ ॥

ते रोपेति ॥ ते नेरन्दा रोपणर्कभासः सूर्यदेशिः तत्पाद्याताविनयक्रधा तचरणर प्रहारजाविनयजकोपेनेव । आत्रपत आच्छादितवन्तः । निहतैः चमनां चिदैः । दिर्य-धृनामुत्तरीयभियेव । निपेते ॥

तैरुत्तरङ्गाकुलितास्तुरंगा वातेः प्रवाहा इव वारिराशेः।

रथाश्च नुन्नाः परतोऽपम्नृत्यः स्वं मन्यमाना इव दुनिमित्तम् ॥ ६८॥ तैरुत्तेति ॥ तैर्नरेन्द्ररोपणॅर्नुत्राः प्रेरिताः उत्तरङ्गकुलिताः क्रित्रसमरम्म्याकुलिताः उत्प्रवनाकुलिताः अर्ध्वोभिन्याकुलितास्तुरंगा अधा रथाश्च । वार्तर्नुत्रा वारिराशेः प्रवाहा इव । दुनिमित्तमिव स्वमात्मानं मन्यमानाः मन्तः परतोऽपसमुः ॥

हतः करेणुः पतितः पदातिभेन्नो वरूथः शिबिरं निरस्तम् । भुवोऽभवद्विश्वममङ्गलोत्थं भारो निरुम्धन्निव भूमिकम्पम् ॥ ६९ ॥ इत इति ॥ भुवो भागः । अमङ्गलोत्थं विश्वं भूमिकम्पं निरुम्धन्निव । अभवत् ॥ ध्वनत्सु तूर्येषु शिवाङ्गनासु भ्रेजे समङ्गल्यरवोद्यतासु ।

सशोणिता भूः परिणीयमाना कन्याभिषिक्तेव कषायतोयैः ॥ ७० ॥

ध्वनित्स्विति ॥ भृः पृथ्वी तूर्येषु ध्वनत्सु, शिवाङ्गनासु श्यगालीषु समं युगपत् गल्य-रवोद्यतासु गल्ये कण्ठभवे रवे उद्यतासु सतीषु सशोणिता सरक्ता । परिणीयमाना कन्या समङ्गल्यरवोद्यतासु मङ्गलाहरवेण सहितासूद्यतासु शिवाङ्गनासु सभर्तकभायीसु सर्ताषु, कषायतोयैरभिषिक्तेव । भ्रेजे ॥

इत्युद्यतं राजकमन्यपक्षं प्रत्युद्ययावुत्कमुपेन्द्रगृह्यम् ।

स्वमपेयन्तं सद्नेऽभिमित्रं रणेऽभ्यमित्रीणमुदारमाहुः ॥ ७१ ॥

इत्युदोति ॥ उपेन्द्रगृद्धां लक्ष्मणगृद्धां नारायणगृद्धां उत्कमुत्काण्ठितं राजकं राजसमृहः इत्येवंप्रकारेण उद्यतम् अन्यपक्षं राजुपक्षम् उद्यया । सदने अभिभित्रं मित्रमिनलक्ष्य स्व-मात्मीयम् , रणे अभ्यमित्रीणं राजुसंमुख्यमनर्शालम् , स्वमात्मानम् अपंयन्तम् , उदा-रम् आहुः ॥

स्वं पूर्वकायं प्रविदाद्धिरश्चेरमुक्तमार्गेरथकर्मभारेः।

अतारि तिर्यङ्नरकोपबद्धा क्रच्छात्क्वताविरिव जन्यभूमिः॥ ७२ ॥

स्वमिति ॥ स्वमात्मीयं पूर्वकायमयाहं प्रविशद्धिः अमुक्तमार्गरस्यक्तमंचरं रथकमंभारंः रथकमें विश्व विष्य विश्व विष्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्य विश्व

रथान्वसावेशविवृत्तचक्रान्स्थ्याः सुर्वनाचक्रपुस्तुरंगाः । सारथ्यभीपुभ्रमणानुकृलमाकृष्यते खेहवशेन मर्वः ॥ ७६ ॥

र्थानिति ॥ रथ्या रथस्य वोहारस्तुरंगाः, वसावेशविष्ट्रचक्रान् वसाया मांसम्नेहस्य आवेशेन छेपेन विष्ट्रतानि अमणशीलानि चक्राणि येपां तान् रथान सारध्यभीपु अमणानुकूलं सार्थिरज्जुअमणानुकोमं यथा स्यात्तथा मुखेन आचक्रपुः । स्नेहवशेन सर्व आकृष्यते ॥

ततोऽम्यमित्रीयमिदं गरीयो राजन्यकं व्यातत धर्मलोपम् । गुणच्छिदापृर्वसरं परेषां कोधाकुलानामविधिः कुतो वा ॥ ७४ ॥

तत इति ॥ तत इदम अभ्यमित्रीयम् अमित्रं शत्रुमीभलक्ष्य गमनशीलं राजन्यकं राजकुमारसमृहः परेषां शत्रुणां गुणच्छिदापूर्वसरं शौर्यादेज्यीयाश्च च्छिदा छेदनं पृत्रंसरा यस्मिन्, धर्मलोपं धर्मस्य अदृष्टस्य धनुष्काण्डस्य च लोपं गरीयो यथा स्यात्तथा व्यातत । क्रोधाकुलानां कृतोऽविधिभवेत् ॥ विद्यानवद्यैः कवचानि शस्त्रेस्तेन द्विधाभित्सत शात्रवस्य । सहस्रशः संतमसानि तीत्रैरुस्त्रेर्निशीथस्य विवस्त्रतेव ॥ ७५ ॥

विद्येति ॥ तेन राजसमृहेन विद्यानवद्येर्धनुर्विद्यापूर्तः शस्त्रः शात्रवस्य शत्रुसमृहस्य क-वचानि द्विधा । विवस्वता सूर्येण तीव्रः मोडुमशक्येरुसः किरणेनिशीथस्य संतमसानि घनान्धकाराणि सहस्रश इव । अभित्सत ॥

करीव सोऽपात्तमुखच्छदोऽयं व्यपोढवर्मा युधि वैरिवर्गः । पतन्गृहीतासिररोधि वाणेर्नयेर्विनीपात इवावनीदौः ॥ ७६ ॥

करीवेति ॥ अवनीशैः क्षितिपालैः युधि समरे करी गज इव अपात्तमुखच्छदः परि-त्यक्तमुखप्रच्छादनो व्यपोदवर्मा मुक्तकवचः अयं वैरिवर्गः शत्रुसमृहो गृहीतामिः स्वीकृत-खद्गः पतन् वाणैः । विनीपातो दुनयो नयैरिव । अरोधि ॥

निहत्य निस्त्रिश्माति तदीयां धृतः कथंचित्रृपतित्रजेन । प्रभावशास्त्रप्रबलेन तेन शमेन रागादिरिवारिसंवः ॥ ७७ ॥

निहत्येति ॥ प्रभावशास्त्रप्रवर्तेन प्रभावशं दीप्त्यायत्तम् अस्तं शस्त्रं यस्य तत् प्रकृष्टं बलं यस्य तेन, नृपतित्रज्ञेन गजमम्हेनारिमंघस्तदीयां शत्रुसंबन्धिनीं निश्चिशगित खद्ग-गतिम्। प्रभावशास्त्रप्रवलेन प्रकृष्टो भावो यस्य तादशः शास्त्रात् प्रकृष्टं बलं यस्य तेन श-मेन गगादिस्तदीयां निश्चिशगितं निर्देयप्रवृत्तिमित्र । निहत्य धृतः ॥

अभूम शौर्यस्य पदं रणेऽसिन्नधाम धेर्य प्रथितं वयं तत्।

अस्थामयुक्ता इति भूमिपानां समु(मो)ह्यते स्म द्वितयेन युद्धम् ॥७८॥ अभूमेति॥ यतो वयम् अस्थामयुक्ता असामर्थ्यममन्विता अस्म संजाताः तत् तस्मा-त्वारणात् अस्मिन् रणे शीर्यस्य पदं स्थानं धेयं प्रथितं, न तु धाम प्रतापलक्षणतेजः इति भूमिपानां द्वितयेन युद्धम् समु(मो)द्यते सम्यगाममन्तात्रीयते स्म ॥ भारतीये—तयं शीर्यस्य पदम् अभूम, अस्मिन् रणे, प्रथितं धेयं अधाम युत्वन्तः, तत् युक्ता मिलिन्ता अस्थाम स्थितवन्त इति, ममु(मो)द्यते सम्यक् वितक्ष्यते ॥

विभ्रत्सदाशानिक्ददीप्ति गान्धारकोऽसि पतितोऽधिकिः । समारुतिः किनरराजवन्द्यो जातोऽत्र भीमोहननाददृरः॥ ७९॥

विश्विति ॥ अद्दर्शितं धृततेजसम् असि खद्गं विश्वत् (नाम्यस्तादिति न नुम्), गां पृथिवी धारको भता, अधिकधिः प्रचुरसमृद्धिः, समारुतिः मया प्रमाणेन सहिता रुति-ध्वनिर्यस्य स वन्दाः प्रशस्यः पतितः प्राप्तः स दाशानना रावणात्मज इन्द्रजित् किं न रराज । रराजेव । अत्र रणे भीमोहननादद्रः भिया भयेन मोहनं यस्मानादाह्रो भय-मोहध्वनिवर्जितः, जातः । (१) आद्यानिम्हद्दीतिम् आशानां दिशाम् आनं प्राणनं य-स्मात्तं निश्चितकान्तिम् असिम्, सदा विश्वत्, स मारुतिहंनुमान् । (२) भारतीये—शा-

निक्टदीप्तिं शाणिनिशितकान्तिम्, समारुतिः समा साधारणा आरुतिध्वनिर्यस्य सः, गान्धारको दुर्योधनः । (३) सदाशानिक्टदीप्तिं दाशानां भृत्यानाम् आनेन प्राणनेन सिहता निरूटा निशिता दीप्तिर्यस्य तमसि विश्रत, पतितः स्वामिनो युधिष्ठिरतो, अधिकाधः, समारुतिः समेषु सर्वेषु आरुतिरभयध्वनिर्यस्य, नरराजवन्दाः नरराजेनार्जुनेन वन्दो वन्दनीयो, भीमो वृकोदरः अहननात् शत्रृणाममारणाद् अद्रो निकटः किं जातः । अपि तु मारणनिकटः ॥

परेऽपि ये यैर्विधृता नरेन्द्राः केर्नावयुद्धं युधि नाम तेषाम् ।

यः कोऽपि दिग्देशकुलप्रमाणं वेवेक्ति राज्ञोऽपि परं म वेक्ति ॥८०॥
परेऽपीति ॥ यैर्नरेन्द्रैयेंऽपि परे शत्रवो नरेन्द्रा युधि विधृतास्तेषां नाम केर्नावयुद्धम् ॥
यः कोऽपि दिग्देशकुलप्रमाणं दिशां पूर्वादीनां देशानामङ्गवत्वक्तिहादीनां कुलानामिक्वाकुसूर्यादीनां प्रमाणं वेवेक्ति जानाति, स परं केवलं राज्ञोऽपि वेक्ति ॥

आपृच्छमाना इव नादवत्त्वान्निरोद्धकामा इव विप्रयोगात्।

सोच्छ्वासकैरुच्छ्वसतां त्रियाणां प्राणा नृणां कण्ठगता वसृवुः ॥ ८१॥ आपृच्छेति ॥ सोच्छ्वासकैरुच्छ्वमतां नृणां प्राणा नादवन्वादापृच्छमानाः प्रश्नं कुर्वाणा इव प्रियाणां विष्रयोगात् निगेड्कामा इव, कण्ठगता वस्तुः ॥

अस्यवसामांसरसेन भग्ना मस्तिप्कमुन्मयकपालशलकम् ।

आस्वाद्य तद्दाधिककरूपमरूपा रहेमे रुचिभेय्यमुग्वैः पिशाचिः ॥ ८२ ॥ अस्रिगिति ॥ भयमुखेरपाटववद्वैः पिशाचिद्र्राधिककरूपमंग्रदसमाप्तं द्व्रा संस्कृतम्, उन्मय्नकपालशहकम् उन्मयं पूरितं कपालस्य शहक खण्ड येन तत्, मरितण्कं शिरोमेद आस्वाद्य अस्यवसामांसरसेन भया अल्या रुचिलेमे ॥

भुवि दिशि दिवि कश्चिद्यः ममज्ञानतृप्तः

सपदि हरिविधानं यातुधानः सुरे। वा ।

परिततसुमनास्तं विक्रमं धाम धेर्यं

विपुलपुलकिताङ्गस्तव तृष्टाव तृष्टः ॥ ८३ ॥

भुवीति ॥ यः कश्चित् भुवि दिशि दिवि मज्ज्ञा मज्ज्या न तृपः स परिततसुमनाः प्रसतचेता विपुलपुलकिताङ्गः प्रचुररोमाश्चितशरीरस्तृष्ट आनिन्दतो यातुधानः यः कश्चित् भुवि दिशि दिवि समज्ञानतृप्तः समेन ज्ञानेन तृपः (एकानेकजकारमेदेऽप्यत्र जकारस्य द्वित्वेन 'न व्यञ्जनपरस्य' इत्यादिभाष्यमृचितशृतिमाम्येन वा न दोषः) परितन्तसुमनाः विस्तृतकुमुमः । कृतपृष्पपृथिति भावः। ससुरो देवश्च, तत्र सङ्कामे, हरिविधानं हरेर्नारायणाहिधानं किया यस्य तादशं विक्रमं पराक्रमं, धाम प्रवापं, धेयं तुष्टाव। मालिनां ॥

इहावापत्कीर्ते हरिदवधिमन्यत्र समया-त्रिळिम्पानां वाळां मम पतिरितीवोत्सवभरात् । स्वदेहं नृत्यन्तं सह सुरवधूभिः परनृपा विमानस्योत्सङ्गे दहशुरिवकं विस्मितहशः ॥ ८४ ॥

इहावेति ॥ परनृपाः शत्रवः सुग्वधृभिर्देवाङ्गनाभिः मह विमानस्योत्सङ्गे अधिकं वि-स्मितदश आनन्दिवस्फारितलोचनाः सन्तः । मम पतिरिह हरिदवधिं हरित एवावधिर्य-स्यास्तां कीतिम्, अन्यत्र देवलोके निलिम्पानां देवानां वालामङ्गनाम् अवापत् प्रापदि-तीवात्सवभगनृत्यन्तं नटनतं स्वदेहं दृदशः । शिखारिणी ॥

> पतितसकलपत्रा तत्र कीणीरिमेदा वनतिरिव रुग्णा सामजेभूमिरासीत्। निहर्नानरवरापा स्वाङ्गरोपावतस्थे कथमपि रिपुलक्षीरेकमुला लतेव ॥ ८५ ॥

पतितेति ॥ तत्र पतितमकलपत्रा प्रज्ञष्टममस्तवाहना परिश्रष्टसंपूर्णच्छदा कीणारिमेदा-कीण प्रस्तम् अरीणां भेदो यस्यां मा कीर्णात्रहम्बदिगा, सीमाः । वनत्तिग्वि । मामजै-गीतं रुग्णा भग्ना आसीत् । तथा निहत्तिरवर्णेषा ध्वस्तचतुरङ्गवला, परिक्षीणफलकुमु-माद्यवयवा । स्वाहरोषा रिपुलक्षमीः । एकमला लतेव । कथमपि अवतस्थे । मालिनी ॥

> सामाजिकेन्द्रेपजनैः पिशिताशिवर्गैः शेल्पतामुपगतैश्च कवन्यपात्रम् । नृत्यं शिवारतसदक्षरवं निरूप्य

> > संगृष्य वन्दिमविशिश्वावरं हरीशाः ॥ ८६ ॥

मामानिकारिति ॥ हराशा वानरेन्द्रा याद्याध नृपजनैः मामाजिकः सिद्धः पिशिताशिवरी राक्षमसमूहैः शैळपतां नटताम उपगतेः मिद्धः कयन्यपात्रं क्रयन्थान्येव रुण्डानि एव पान्त्राणि नतेका यत्र ताहशं शियारुतमृद्ध्रयं शियारुतमेव मृद्ध्यो यत्र ताहशं नृत्यं निरूप्ण हृष्ट्रा बन्दि वन्दिजनं स्तावकं संगृद्ध हिर्ण्यादि इत्त्वा शिविरं सेनानिवैशस्थानम् अविन्शन् प्रविष्टाः । वसन्ततिलका ॥

वाराङ्गना ननृतुरुत्पतिताः पताकाः कुन्तीत्रतेकधृतिराप तदा महर्धिम् । लक्ष्मीधरो निलयमुज्ज्वलहृह्यसेव्यः सश्रीधनंजयचिताश्ववलो विवेशः॥ ८७॥ वाराङ्गनेति॥तदा वाराङ्गना ननृतुः, पताका उत्पतिता उच्छिताः, तीव्रतेकशृतिः तीव्रता-यामेका शृतिर्यस्य स उज्ज्वलहर्यसेव्य उज्ज्वलिद्धक्तर्येमृंगिविशेषैः सेव्यो जयिवताश्वबलो जयेन चितमश्वानां बलं येन जयिवतमश्वबलं यस्य वा स लक्ष्मीधरो लक्ष्मणो महाँध महती ऋद्धियंत्र तां महतीमृद्धिमेव वा कुं पृथ्वीम् आप प्राप निलयं गृहं विवेश ॥ भारतीये—व्रतेकशृतिर्वत एवेका शृतिर्यस्या सा कुन्ती महाँधम् आप । सश्रीधनंजयचिताश्वयलः श्रियोपलक्षितेन धनंजयेनार्जुनेन चिता अश्वा येन ताहशा बलेन बलभदेण च सहित उज्ज्वलहर्यसेव्य उज्ज्वलत्या दश्यः सेव्यश्च लक्ष्मीधरो नारायणः ॥

इति धनंजयकितिवरिचते धनंजयाङ्के राघवपाण्डवीयापरनामि द्विसंधानकाच्ये सङ्कामच्यावर्णनो नाम घोडशः सर्गः ।

सप्तदशः सर्गः ।

अथ संयुगं सुतरसाप्तयुगमरिरपश्चिमो हरेः। कालमिव समधिरुद्य रथं तमकालचकगतिचक्रमाविशत्॥ १॥

अथिति ॥ अथ हरेरपश्चिमः आद्यो हरेररिः शत्र् रावणो जगसंघश्च । सुतरमाप्तयुगं सुतिरन्द्रजिदादिभिः पुत्रं रमेन छेहेन आप्तं युगं धुग यस्य तं, सुतरं मनोवेगं साप्तमाध्वं युगं यस्य तम् । अकालचक्रगतिचक्रम् अकालचक्रम्य प्रलयकालस्येव गतिः प्रवृत्तिर्यं-योस्ते चक्रे यस्य तं, रथम् । कालं मृत्युम् इव । अधिरुद्य संयुगं युद्धम् आविशत् । उद्गतावृत्तम् ॥

अशिरः शवं शरणमेप विशति कवचं विभित्ते यः ।

प्राणविनिमयमयं हि यशः सुलभं भवेदिति स वर्म नाइदे ॥ २ ॥

अशिर इति ॥ म शतुः यः कवचं विभति, एपोऽशिरः शवं शरणं विशति । यशः प्राणविनिमयमयं प्राणविक्यमिर्वृतं हि एव मुळमं भवेत् इति हेतोः वर्म संनाहं न आर्दे॥

तमधूममग्निमिव दृष्टिविपमिव विमुक्तकञ्चकम् । नागमिव विगतवऋपटं बलवर्जितं दृहशुरूर्जितं सुराः ॥ ३ ॥

तमेति ॥ सुरा बळवर्जितं भैन्यरहितमृजितं प्राँटं तमरिम्, अध्ममित्रिमिव, विमुक्तक-बुकमपास्तिनमेकि दर्शिवपं सर्पविशेषमिव, विगतवक्रपटमपाऋतवदनाच्छाद्वं नागं गज-मिव, दहगुः ॥

तनुरक्षमा परिणतेव कुपितमपि हेतिक्षपताम् । यातमिव निशितशस्त्रमपि ज्वलनात्मतां गतमिवास्य चिकिणः ॥ ४ ॥ तनुरिति ॥ अस्य चिकिणः । तनुः शरीरम्, परिणता बृद्धवनिता इव, अक्षमा क्रोध- रूपा अशक्ता, कुपितं हैतिरूपतां शस्त्ररूपतां विह्नज्वालारूपतां वा यातमिव, निशितशस्त्रं ज्वलनात्मतां गतम् इव, अभृत् ॥

स रुषायुघं विपमिवाहिरशनिमिव तोयदोऽस्रजत् । सोद्रपटलपतितैरिव तच्छरघैः शिरस्त्रनिवहैर्मही बभौ ॥ ९ ॥

स इति ॥ स रूपा क्रोधेन आयुधं शस्त्रजातम् । अहिः सपी विषमिव, तोयदो अशनि-मिव, अस्जत् । तत्तस्मात् मही शिरस्रनिवहैः क्षाद्रपटलपतितर्मधुच्छत्रच्युतैः शर्धभधु-मक्षिकाभिरिव, यभी ॥

दहनास्त्रपाणिरपम्र्यं विद्धद्रिसैन्यमाजनुः।

वेद न भयरसमित्यशिरः पुरतः स दिव्यमघृतेव नाकिनाम् ॥ ६ ॥ दहनेति ॥ म दहनास्त्रपाणिः सन्, अपमधमपगतमस्तकम् अरिसंन्यं विद्धत् सन्, आजनुराजन्म भयरसम् न वेद वेद्य इति अशिरः न शिरः प्रधानं यस्मात्तादशं दिव्यं दिवि भवं स्वशरीरं नाकिनां पुरतः अधृत इव ॥

अनुजं तु मृत्युमिव हन्तुममुमभिजिहानमारुधत् । तीत्रमन्धतमसमम्युद्ये रथवाहनेन सवितेव केशवः॥ ७॥

अनुजर्मित ॥ केशवा लक्ष्मणस्तीवं मोह्मशक्यम्, हन्तुमिवाभ्युद्येगंजवाज्यादिलक्षण-विभृतिभिरभिजिहानं संमुख्यमायान्तं मृत्युमिव अमुं गवणं तु प्नरनुजं कुम्भकणं रथवा-हनेन रथाश्चेन । सविता सूर्योऽभ्युद्येः किरणसंदाहलक्षणविभृतिभी रथवाहनेनान्ध-तमसमिव, आरुधत् ॥ भारतीये—केशवो नागयणः । अमुं जरासंधम् ॥

विरमेप चेतिस निरुद्धमुदितिसव मन्त्रमयतः।

प्रेतपतितनृपकोपचयं निचितं पुनः परिभवादिवैक्षत ॥ ८॥

चिरमिति ॥ एव नारायणः पुनश्चेतिन चिरं निरुद्धं मन्त्रमिव अप्रत उदितमिरं परिभवात् निचितं संस्तं प्रेतपतितन्यकोपचयं प्रेतानां पतितानां नृपाणां कोपस्य चय-मित । ऐक्षत ॥

प्रियसंगमात्रथमसङ्गमरिकृतमबोधि सोऽधिकम्।

वृन्दमलयु सुह्दो महतां द्विपता हि कीर्तिरतुला तु जायते ॥ ९ ॥ प्रियेति ॥ सोऽरिकृतं प्रथममई प्रियसंगमाद्धिकमबोधि । हि यतो महतां सन् त्पुरुपाणां सुहदो मित्रीयं वृन्दम् अलघु भवति तथापि द्विषता कीर्तिरतुला जायते ॥

निजपौरुपं हि पुरुपस्य कवचमिह कस्य संवृतिः।

भानुमत इव न हन्ति रुचि घनदेहबन्धनमयीति नामवीत् ॥ १० ॥ निजेति ॥ निजयौरुपमेव पुरुपस्य कवचं स्यात् । घनदेहबन्धनमयी असन्तशरीरब- न्धनमयी मेघशरीरमयी संवृतिः कस्य । भानुमतः सूर्यस्येव । रुचि न हन्ति इति हेतोः इह सङ्कामे (स नारायणः कवचम्) न अमवीत् बधाति स्म ॥

उद्याद्विभूतिरिव भोगगतिरिव नयास्रसादतः ।

सर्वधृतिरिव परं पुरुषं जयदेवता गणतिथावृत स्वयम् ॥ ११ ॥

उद्यादिति ॥ गणतिथा गणपूरणा जयदेवता जयश्रीः स्वयमात्मना परं पुरुषं पुरुषोत्तमं छक्षणं विष्णुम् 'उद्यात् विभृतिरिव, नयात् भोगगतिर्विभृतिविषया प्रवृत्तिरिव, प्रसा-दत्तो नयविषयप्रसन्नतायाः सर्वेष्टतिः समस्तमंतोष इव, अवृत वृतवती ॥

ध्वजमारुरोह गरुडोऽस्य रणमिव दिदृक्षुरुचकैः ।

ध्मातुमिव कुपितविद्यमयं हृदि पाञ्चजन्यमुदपूरि वैरिणः ॥ १२ ॥ ध्वजमिति ॥ गरुडो गणं दिइक्षुरिव, अस्य नारायणस्योचकेरुचतरं ध्वजम् आरु-रोह । तथा अयं नारायणो वैरिणो हृदि कुपितविद्यं ध्मातुमिव पाञ्चजन्यम् उदप्रि ॥

निनदेन तस्य मिहिरस्य शरभ इव संमुखं रिपुः।

प्राप्य कणयनिकरेण रथं परतो युगद्वयसमभ्यदुद्ववत् ॥ १३ ॥

निनदेनेति ॥ रिप् रावणो जगसंबश्च तस्य पाश्च जन्यस्य 'करभो मिहिरस्य मेयस्येव' निनदेन ध्वनिना संमुखं प्राप्य कणयनिकरेण बाणमभ्देन रथं युगद्रयसम् ।'प्रमाणे हयसच्'। परतः पश्चादभ्यदुद्वदपसारितवान् ॥

स्वरुपा सहोच्छ्वसितसृतगतिरथ हरिश्च कम्पनैः।

तस्य भुजमिव सदादारथी रणशान्तिमिच्छरिव केतुमच्छिदत्॥१४॥

स्वरुपेति ॥ अथ स्वरुपा निजकोषेन मह उच्छ्रसितसूतगतिरुच्छ्रसिता गृतस्य मान्येगीतिर्येन, स दाशरथी रामो इन्छिक्मणश्च रणणान्तिमिच्छ्रिय तस्य रावणस्य केतृं ध्वजम् 'मुजमिव' कम्पनैवाणगच्छदत् ॥ भारतीये—उच्छ्रसितसृतगतिरुच्छ्रसितभट-गतिः, सदाशरथी सती समीचीना आशा वाञ्छायेपां ते रिथनो यस्य स हरिनागयणः । चोऽवधारणे क्रियानवर्या ॥

धवलातपत्रमपि तस्य हतमपतिदिन्दुमण्डलम् ।

द्रष्टुमुपगतमिवानिमतः परुषं रिपुः प्रतिजगर्जे तर्नेयन् ॥ १५ ॥

धवछेति ॥ (तेन हरिणा) तस्य रिपोधवलातपत्रं श्वेतन्छश्रमपि । आजि सङ्गामं द्रष्टुमुपगतमिनदुमण्डलं चन्द्रविम्बमिव । हतम् । अतः कारणाद् रिपुः परुपं तर्जयन् सन्
प्रतिजगर्ज ॥

विमुखः फलं विचिरिवाशु खल इव कृतं स तं यशः । लोभ इव मद इवोपशगं गुरुशक्तिशस्त्रमरुजनियोजयन् ॥ १६ ॥ विमुख इति ॥ स रावणो गुरु अनिर्वागं शक्तिशस्त्रं शक्तिसंज्ञशस्त्रं नियोजयन् सन्, तं लक्ष्मणम्, विमुखो विधिः फलमिव, खलः कृतमुपकारमिव, लोभो यश इव, मद उपशममिव, आशु शीष्रम् अरुजत् तुतोद् ॥ भारतीये—स जरासंधः । तं नारायणम् । गुरुशक्ति गरिष्टमामर्थ्यम् । शस्त्रम् ॥

विवशोऽपि चित्रमवलोकमयमवगमं च नामुचत्।

येन तिमिरमभितो दहरा कमलोदरेण विविदे न वेदना ॥ १७ ॥

विवस इति ॥ येन कारणेन कमलोदरेण विष्णुना तिमिरम् अभितो दृहशे, वेदना न विविदे । तेन विवशः परवशोऽपि सन्नयं नारायणा अवलोकं दृष्टिम् अवगमं ज्ञानं च न अमुचत् ॥

विधुतव्यथः क्षणमवाप युचि न किमु माधवोहितम् ।

दाशरियरविरतः प्रहरिबच्यं कुलस्य महमाररक्षमः ॥ १८॥

विभुतित ॥ उमाधवः क्यांतिष्रियो दाशरथा रामो विभुतव्यथस्यक्तापीडः सन्नविर-तोऽनिवृत्तः सन् महसाररक्षसः सविष्ठिराक्षमस्य कुटस्य रावणस्य निट्यं प्रहरन् किम् अहितं शत्रुं यृथि क्षणं न अवाप । अपि तु प्राप । अथवा रक्षमः कुटस्य निट्यं सहसा आर ॥ नारतीय — दाशरिवर्गवर्दाशो पूर्तो रथी मारिवर्यस्य ताद्यु रिवः मुविधानप्रका-शनात् । माधवो विष्णुः किम् हितं नावाप अवापेव । अतः कारणात् स प्रहरन् कुटस्य निट्यं महसा रगक्ष ॥

सदशौ वरेन ममकारमधिकृतजयौ निजोद्धती ।

पुण्यद्रितिनिचयाविव ते। व्यतिरेधतुर्नेतु जवाद्यतीयतुः ॥ १९ ॥

महशाविति ॥ बलेन सहशी, समकालम् अधिकृतज्ञयावङ्गाकृतज्ञयी । निजीद्धती नि-जात्मीयोद्धतिर्ययोस्ती ती गमगवणी कृष्णजगमंधी वा पुण्यदुरितनिचया इव व्यतिरेध-तुग्नयोन्यं प्रहतवन्ती । नतु जवाद्धेगाव्यतीयतुः ॥

विरथिधरेण विहितोऽपि विततधनुपामुना रिपुः।

जातमिव बहुसुखं सुकृतं विविधं स म्लविभुनं व्यलङ्क्यत् ॥ २० ॥

विरथ इति ॥ विततधनुषा अमुना नारायणेन चिरेण बहुकालेन विरथो स्थरहितः विहितोऽपि स रिपुविविधं नानाप्रकारं बहुमुखं प्रचुरकारणं जातं समृत्पत्रं सुकृतमिव मृलविभुजं रथं व्यलक्ष्यत् ॥

अवलोकितुं हरिविघातमसह इव गन्तुमुद्यतः ।

संख्यरुधिरमवलोक्य चिरं स मदाद्रपप्तदिव तीत्रगुः सदा ॥ २१ ॥

अवलोकितुमिति ॥ हरिविघातम् अवलोकितुम् असह इव गन्तुमुयतस्तीक्ष्णगुः सः सूर्यक्षिरं संख्यरुधिरम् अवलोक्य सदा भदाद् इवापण्त् ॥

### स विपन्नबन्धुमुपदृश्य नृपजनमशेषमंशुमान् । दुःखजलमवतरीत्मिव प्रतिपश्चिमार्णवतटं व्यलम्बत ॥ २२ ॥

स इति ॥ सोंऽग्रमान् । विपन्नबन्धुं मृतबन्धुमशेषं नृपजनमुपदृश्य दृष्ट्वा दुःखजलं दुःखमेव जलम् अवतरीतुमिव । पश्चिमार्णवतटं पश्चिमसमुद्रतीरं प्रति व्यलम्बत ॥

सवितापि संहतिमियाय नियतदिवसातिलङ्घनः।

हन्त किमु किल निषेकदिनं जगित व्यतिक्रमितुमक्षमो जनः ॥ २३॥ सिवतिति ॥ नियतिदवसातिलक्षनो निश्चितिदेनातिक्रमः सिवता सूर्योऽपि संहितं सं-हारम् इयाय गतवान् । हन्त कष्टम्, किल निश्चये, किमु अहो जगित लोक जनो निषे-कदिनं मरणदिनं व्यतिक्रमितुमुलक्षितुमक्षम इति किमार्श्वयम् । यत्र सूर्योऽपि संहारं गतः

गतवत्यरौ तमनुमत्य परमपुरुषं महोदयैः।

तत्र प्राक्रतस्य का कथेति भावः ॥

व्याप्य निश्चिततमसंस्रवगैः स्थितमर्जुनप्रकृति तत्र राजकम् ॥ २४ ॥ गतेति ॥ तत्र रणे, राजकं सुर्धावप्रभृति, अरी रावणे गतवित सति, निश्चिततममं तीक्ष्णितिमरं विनष्टचेतनं तं परमपुरुषं लक्ष्मणमनुमत्य ज्ञात्वा महोदयेः स्रवगेर्व्याप्य वेष्ट- यित्वा अर्जुनप्रकृति शुद्धप्रकृति यथा स्यात्तथा स्थितम् ॥ भारतीये अर्जुनप्रकृति मध्य- मपाण्डवप्रधानमसंस्रवगैः शिष्टवारयोगेर्महोदयैस्ततं व्याप्तं, राजकम्, निश्चितं परमपुरुषं विष्णुम् अनुमत्य व्याप्य वेष्टयित्वा ॥

न किलास्ति कोऽप्यवनिमानमवगत इतीरितोद्यमः । पादपरिगणनया भुवनं रविरेष मित्सुरिव दूरमत्यगात् ॥ २९ ॥

न किलेति ॥ एप रिवः 'किल निश्चये कोऽपि अवनिमानं न अवगतोऽस्ति' इति हेतोरीरितोद्यमः सन् पादगणनया भुवनं मित्सुरिव दूरं यथा स्यात्तथा अलगात् ॥

सदृशोदयास्तमयवृत्तिरजनि तपनोऽनुरागतः ।

संपदियमिह विपच परं परिवर्तते नहि महीयसः स्थितिः ॥ २६ ॥

सदृशनिति ॥ तपनः सूर्योऽनुरागतोऽनुरागवशात् सदृशोदयास्तमयवृत्तिः सदृशा तुल्या उदयास्तमययोर्वृत्तिर्यस्य तादृग् अजिन । हि यतः—इह लोके इयं संपत् विपच परं प-रिवर्तते । महीयसः स्थितिन परिवर्तते ॥

क्षतजप्रवाहनिवहस्य समरभुवि सर्पतो दिशः । रागपटलमधिरूढमिव द्युतलानि सांध्यमरुणं बभी महः ॥ २७॥ क्षतजेति ॥ सांध्यं संध्याभवम् अरुणं रोहितं महः 'समरभृवि दिशः आशाः सर्पतो गच्छतः, क्षतजप्रवाहनिवहस्य रक्तपूर्समूहस्य द्युतलानि गमनतलानि अधिरूदं रागपट-लम् इव' वसी शामितम् ॥

अथ वारुणीरुचिरभाजि न परममुनाम्बरस्थितिः ।

कापि रविरवपतन्भविता तदितीव तद्गतमगामि संध्यया ॥ २८ ॥

अथेति ॥ अयं मंध्याप्रवेशानन्तरम् अमुना रविणा वारुणीरुचिः पश्चिमाशादीपिः परं केवलं न अभाजि सेविता । अम्बर्गस्थितिर्गगनिस्थितः । तथा रविः क्वापि अवपतन् अविता । अत्र लुप्तोपमा । यथा मद्यपेन वारुणीरुचिर्मिदग्मिलापः न अभाजि भन्ना । तथा अम्बर्गस्थितिर्वश्चिरियातरभाजि भन्ना । तथा व्यापि अवपतन् भविता इति हेतोः नत्तदनन्तरं संध्यया नहनं सूर्यगमनम् अगामि इव ॥

परतस्तमांसि पुरतोऽस्य सवितुरभवन्महोद्यमः ।

दिग्विजयमित्रकरोति किमु क्षिभितं हि पश्चिममचिन्तयन्प्रभुः ॥२९॥
परत इति ॥ अस्य सवितः पुरतोऽमे महोयमोऽभवत् । परतः पश्चात् तमांमि अभवन् । युक्तमेतव् । हि यतः—उ अहो श्लाभितं पश्चिमम अचिन्तयन् अवितर्कयन् प्रभुविश्विजयम् अधिकरोति किम् । अपि वृ न ॥

उपवन्यभृम्युपिगरं च दिवसमुपलाय वाहयत्।

प्राप तिमिर्मुरुमभ्युद्यं किल कं न यापयति दुर्गयापना ॥ २०॥

उपिति ॥ तिमिरं तम उपवन्यभूमि कान्तारसमीपम् उपिगरं गिरिसमीपम् उपलाय कीनो भूत्वा दिवमं दिनं वाहयत् अतिलङ्कमानं सत् उरुं गरिष्टम् अभ्युद्यं प्राप । किल ुगयापना दुर्गमिनिका के न यापयति अतिकामिति ॥

द्युमणा प्रतापिनि गतेऽस्तमभयचिरसंगमात्तमः ।

िस्टिप्यदिव वनम्हापमभ्तप्रलयः प्रियो हि खरदण्डतोषिणः ॥ ३१॥
त्युमणाबिति ॥ प्रतापिति वृमणी स्वेऽस्तंगते सति वन तमोऽशेषं शिष्यद आलिङ्गदिवास्त् । हि यतः स्वरदण्डतोपिणस्तीबदण्डतोपिणः कमलतोपिणः प्रलयः वियो
भवति । तीबदण्डत्वात ॥

निजदुःसुतं कुलमिवाञु गुरुगृहमिवायथोद्यतम्।

राज्यमिव समृदितव्यसनं भुवनं परास्तमवबद्धतामसम् ॥ ३२ ॥

निजेति ॥ अवबद्धतामसं स्वीकृततमोविकारं भुवनं जगर् आश् शीघ्रं निजदुःसुतं निजो दुष्टः सुतो यत्र तत् कुळम् इव, अययोध्यतमसदाचारं गुरुएहम् इव, समुद्दितव्य-सनं संप्राप्तदुःखं राज्यम् इव परास्तं प्रक्षिप्तम् ॥

कृतमुच्छितं तदनुदात्तमधरतरमुचमादतम् ।

काप्यजनि न च विवेकमतिः कुनुपैकचेष्टितमिवाभवत्तमः ॥ ३३ ॥

कृतेति ॥ तमसा यत्पूर्वम् उच्छितमुचं तदनुदात्तमधरतरम् यदधरतरं तदुचमा-दृतं कृतम् । तथा कापि विवेकमितर्भेदमितर्नाजिन । तथा च तमः कुनृपैकचेष्टित-मिवाभवत् ॥

पुरतः स्थितं परिचितं च निकटतिमिराहतेक्षणः ।

जात इव धनमदान्ध इव कचनापि कोऽपि न जनोऽभ्यचायत ॥३४॥
पुरत इति ॥ कोऽपि जनः कचन अपि 'निकटतिमिराहतेक्षण आमन्नतिमिराभिभृतलोचनो जात इव, धनमदान्ध इव' परिचितमपि पुरतः स्थितं न अभ्यचायत
ईक्षितवान् ॥

इति दिग्विम्दमिव तत्र गिरिषु दरिषु म्खलत्पनत्।

व्याप हृतमिव तमस्तम्भा तद्शेषमग्रजवपूरणोद्यतम् ॥ ६९ ॥

इतीति ॥ तदशेषं तमः इत्येवंप्रकारेण तत्र एण विभिवमृहं आन्तमिव गिरिषु स्वलत् दरिषु गर्तासु पतत् अंसमानं रणोद्यतम् अयजवष् गमशरीरं तममा कोषेन हतं गृहीतमिव व्याप ॥भारतीये—अयजवष्रणोद्यतम् प्रधानवेगस्य पृरणे उद्यतमृद्यमा यस्य तत् अशेषम ॥

मिलिताङ्गदंपतिसुखाय सहितजनकीयनन्दनम् ।

व्योम्नि गमनमकृत त्वरितः स शनेरवालघुरयाच मारुतः ॥ ३६ ॥

मिलितेति ॥ स मारुतो हनुमांस्त्वारतः मन् शनग्वान्मन्द्ध्वनः, लपुग्यात्क्षप्रवेगात् च पतिसुखाय लक्ष्मणसुखनिमित्तं मिलिताङ्गदं मिलितोऽङ्गदो यत्र तत् महितजनकीय-नन्दनं सहितो मिलितो हितमहितो वा जनकीयनन्दनो भामण्डलो यत्र तद् व्योग्निगमनम् अकृत ॥ भारतीये—मारुतो वायुभिलिताङ्गदंपतिस्खाय आलिङितशरीरकीप्म-सुखनिमित्तं सहितजनकीयनन्दनं महितं मप्रेम जनकीयं नन्दनमाह्नादनं यस्मात् तत् ॥

भरतः स्थितः स खलु यत्र तदिदमथवातिरागतः ।

स्थानमसुखमिलिनो न्यगद्त्रिलिनोदरं निशि निबद्धमीलनम् ॥ ६०॥ भरत इति ॥ यत्र खलु भरतः कैक्यीपुत्रः स्थितः तदिदं स्थानम् असुखमिलिनो दुःखम्लानो वातिर्हनुमान् भागतः । निबद्धमीलिनं निलिनोदरं लक्ष्मणं न्यगदत् कथित-वान् ॥ भारतीये—(म. मारुतः) यत्र आंतरागतोऽत्यन्तप्रीतेः मोऽलिश्रंमरः, भरतः तत्यरत्या स्थितः तदिदं अलिनो अमरस्य स्थानं निशि निबद्धमीलिनं प्राप्तमंकोचम, निलिनोदरं कमलकोशम्, असुखं यथा स्यात्तथा न्यगदत् ॥

भुवि कोकनिष्ठ इव तत्र महनपरिपीडनाऽभवत्।

यः स तपनपरितापगुणः स्वयमस्तमेत्यसह एवमुद्यतः ॥ ३८॥

भुवीति ॥ तत्र भुवि समरभुवि यः सहजपरिपाइनो आतृपरिपाइनः, तपनपरिताप-गुणः तपनस्य सूर्यस्येव परितापगुणः, अभवत् । एवं सहजपीदां नाशं नेष्यामीत्यद्वीकारे उद्यतः, असहोऽमहिष्णुरिव कः सोऽकानिष्ठो महान् स्वयम् अस्तम् एति ॥ भारतीये— तत्र भृवि कोकनिष्ठश्वकवाकतत्परः, सहजपरिपीडनो निसर्गपरिपीडकः, तपनपरिताप-गुणः सूर्यस्य सर्वजगद्यापी तापगुणः अभवत् । स स्वयं एवं कं विनाशं नेष्यामीत्यङ्गीकारे उद्यतः अस्तमसह एति ॥

विनिवार्य तं निजकरेण निश्चि गुरुतमोऽभिमातुलम् । प्राप विधुरपदुरभ्युदयं महसाज्जनोऽस्य म त्तोष मङ्गतः ॥ ३९ ॥

विनिवेति ॥ गुरुतमो गरिष्ठो विध्रपट्रईः खस्फोटनद्क्ष आजनो हनुमान् निजकरेण स्वहस्तेन तं भरतं विनिवार्य संबोध्य अभिमातुळं मातुळं द्रोणाचळं अभिळक्ष्य निशि महमा तेजसा अभ्यद्यं प्राप । स द्रोणश्च अस्य सहत आजनेयमहात् तुतीप ॥ भार-तिथे—अपत्रपणः विशुश्चन्द्रः अभिमा परिच्छेद्केन ('आतो धातोः' इत्याकारलोपः) निज-करेण स्वायिकरणेन गुरु गरिष्ठं तमोऽन्धकारं विनिवार्य तं महमां तेजसाम् अभ्युदयम् प्राप । स जनः, अस्य चन्द्रस्य सङ्गतः सङ्गात् तृतोष ॥

म वामङ्कद्राणोरुचितमुद्यात्संमुखगते

विधा रागोद्रेकं घृतवति तमावैकनिलयः । कथंचिचित्तस्य स्थितिमिव विशस्यां प्रहितवा-

न्विहातुं शक्यात्मप्रकृतिरनुबद्धा नहि मुखम् ॥ ४० ॥

स इति ॥ ऑधिकिनिलयों जलग्यकस्थानं स होणः, उद्यात् संमुख्यते विधौ देवे किचतं शोभितं तं रागोदेकं प्रत्वित सित्, विशल्यां सुन्दरी चित्तस्य स्थितिम् इव, मह्नु शीघं वा एव प्रहितवान ॥ भागतीय—अधैकानिलयः पापकमान्दरम् स क्षुद्रस्तस्क-गननेऽणोः स्वल्पात् उद्यात् उचितं योग्य वामं प्रतिकृतं धृतविति विधौ चन्द्रे संमुग्यगत सित चित्तस्य विशल्यां शहूकमंगिहतां स्थिति तम इव प्रहितवान् । युक्तमेतत् हि यतः अनुबद्धा आत्मप्रकृतिः सुखं यथा स्यात्त्या विहातुं न शक्या ॥ शिखरिणी ॥

विश्वतोऽभ्युदितो दिगन्तरं परितस्ताररुचा तया ततः ।

निशि शक्त युद्यः पराद्यृतः कियती नाम न हन्त्युपष्ठवम् ॥ ४१ ॥ विधृत इति ॥ तत्राऽनन्तरं परितः मामस्येन तारहना शुन्नईहिया तया विशल्यया विधृतो निराकृतः शक्त्युद्यः शक्तरायुधिवशेषस्योदयः निश्चि तस्यामेव दिगन्तरमाशान्तरालमभ्युदितः लक्ष्मणं त्यक्त्वा गतवान् ॥ युक्तमेनत् ॥ कियती परोत्कृष्टा द्युतिः कान्तिरुपश्चमन्धतमसं न हन्ति ॥ भारतीये—ततस्तस्मान्नोकोक्तराद् विधृतश्चनद्वाद-भ्युदितः समुत्यन्नः शक्त्युद्वयः सामध्योदयस्तया लोकोक्तर्या हन्या कान्त्या निश्चि रात्रौ दिगन्तरं परितस्तार प्रच्छादितवान् ॥ वैतालीयं छन्दः ॥

परिमोहयमाणमादायं व्यसनाम्भोधिमिवोत्तरंस्तमः । सुखरोचिरतः सलक्ष्मणः क्षणमुलाव इवोदतिष्ठत ॥ ४२ ॥

परीति ॥ सुखरो दृदप्रहारी, स लक्ष्मणः सौमित्रिः आश्यं चेतः परिमोहयमाणं व्यसनाम्भोधि व्यसनसागरमित तमः अन्धकारमज्ञानम् उत्तरन् मन् अचिरतः शीघ्रमेत क्षणं मुहूर्तात् 'उहाधा निरामय इत उदतिष्टत् उत्तिष्टते स्म ॥ भारतीये—अतोऽनन्त-रम् सलक्ष्मणः सलाञ्छनः सुखरोचिश्चन्दः, तमोऽन्धकारम् ॥

निजपूर्वया रुचिरपाण्डुरुचा परमाशयापिधपतिवरया ।

तमवाप्य कान्तमधिकं रुरुच न महस्विसंगतिषु कस्य रुचिः ॥ ४३ ॥

निजेति ॥ निजप्वया निजप्वापांजतया रुचिरपाण्डुरुचा मनोहरविषद्कान्या पर-माशयोत्कृष्टवाञ्छयापधिपतिवरया विशल्याख्यापधिरूपकन्यया ते कानतम् अवाध्य प्राप्य अधिकं रुख्ये । महस्वसंगतिषु कस्य न रुचिः ॥ भारतीये— वरयोत्कृष्टया आशया दिशया परमृत्कृष्टम्, औषधिपति चन्द्रम् ॥ प्रमिताक्षरा ॥

स हरिन्नवोदयमुदीक्ष्य जनश्चिरचन्द्रहामभयविद्यालितः । निजन्नत्यनिर्वहणभारमितः ममुद्रश्वमीन्निर्दश कर्वाष्णममे ॥ ४४ ॥

स इति ॥ चिरचन्द्रहासभयविद्द्रः चिरिश्वगमाञ्चलाणशन्द्रहासः खहो यस्य तस्मा-द्रावणाद्भयेन विद्वलः, असी स जनी नवीद्यं नवीस्थितं होग लक्ष्मणम उदीक्ष्य प्रद्य निजक्रत्यनिर्वहणभागमात्मकार्यनिर्वाहभारम्, इतो गतः, निश्च कवाष्णं यथा तथा सम्-दश्वसीत् ॥ भागतीये—चिगचन्द्रहासभयविद्द्रलीश्वगमाञ्चलाणचनद्रज्योत्स्वामयविद्द्रली ह-रिजवीद्यं हरिस्यु दिश्च नव उद्यो यस्य तं प्रकाणाचनद्रम् ॥

दारुण्यमात्मन्यनुराय्य तीत्रं स्वतापतप्तां दयया धरित्रीम् । निर्वृत्य निर्वापयितुं हिमांशुत्र्याजेन सीतोऽभ्युद्यादिवार्कः ॥ ४ : ॥

दारुष्येति ॥ अर्कस्तित्रमसम् दारुष्यमात्मनि अनुस्य पश्चात्तापविष्या ग्रन्य, स्वताप-तप्तां धरित्रीं द्यया निवृत्य व्याधुट्य निवापवितुं मुख्यितुं शतिष्यत्ं दिमाशत्याजेन चन् स्ट्रस्यहपेण शीतः शांतत्वः अभ्युद्यादभ्युद्रतवान् स्य ॥ उपजाति ॥

शनैः समारुख नभोऽनुरागं जहाँ शशी लोकहितोशतोऽपि । प्रायेण सर्वेऽप्यधिरूढसंपद्यपोढपृवंस्थितिराद्दगेव ॥ ४६ ॥

शैनरिति ॥ लोकहिनोद्यतोऽपि शशी शर्ननेभो गगनं समारुख अनुग्रागं श्रीति गक्तता च जहाँ । प्रायेण सर्वोऽप्यधिरूढमंपन सन् ईहक चन्द्र इव व्यपोढपर्वास्थतिभुक्तपूर्व-स्थितिभवति ॥ चन्द्रो वातः शीतकं चन्द्रनं च क्षोदेप्वामीदुष्णकं कामुकानाम् । निर्द्वनद्वं वा चन्द्रमञ्ख्यनाभृदेकच्छत्रं प्राभवं मन्मथस्य ॥ ४७ ॥

चन्द्र इति ॥ कामुकानां कामिनां क्षेंदिए कामजनितपीडासु मतीषु चन्द्रो वातः द्यातकं चन्द्रनं च उष्णकम् आसीत् । वा अथवा चन्द्रमदछद्मना चन्द्रव्याजेन एक-च्छत्रं निद्गन्द्वं मनमयस्य प्राभवं प्रभुत्वम् अभृत् ॥ शास्त्रिनी ॥

माधवेन मधुना सारण वा को मयेव महते च तोषितः।

इत्यहंयुरवदाः स्फुटन्निव स्वरुपतारकगणः दार्दा। वर्मा ॥ ४८ ॥

माधवेनेति ॥ मन् मत्त ऋते विना केन माधवेन वसन्तेन मधुना मधेन स्मरेण कंद-पेण मया इव कस्तोषितः । अपि तु न । इत्येव प्रकारेण अहंपुर्गविष्ठोऽवशः स्वाधीनः बर्गा स्फुटांसव विकसांसव स्वल्पवारक्ष्यणः सन वसो ॥ स्थोद्धता ॥

न विधुः सरशस्त्रशाणवन्यः स्वयमेष स्फुरिताश्च ता न ताराः। सद्नास्त्रनिशानविद्यारकप्रचयोऽसाविति मः(निभिश्चकस्पे॥ ४९॥

नेति ॥ मानिभिः काम्कः 'एप विध्ने किन् स्वयं समरशस्त्रशाणबन्धः समरस्य कंदर् पंस्य शस्त्राणां शापबन्धः, ता इमाश्र सपुरिताः ताग न किन् अमा मदनास्त्रनिशानव-विश्वन्यनिष्यः मदनास्त्राणां निशानेन विद्यान्कानां प्रचयोऽस्ति इति हेतीश्रकस्य ॥ औपन्यन्यन्यिक वृत्तम् ॥

आत्मपादशरणं कुमुद्देश्यं भानुतापितमयेत्य सवैरम् । हन्तुमभ्यधिकामिच्छुरियेन्दुश्चऋवाकमतपत्कमलं च ॥ ९० ॥

आरमेति ॥ इन्दुधन्द्रः आत्मपादशरणं स्वशरणागतं कुमुदीवं केरवनिकरं भानृता-षितम् अवेन्य संवरम् अभ्यथिकं हन्तुम् इच्छुरिव कमछं चक्रवाकं च अतपत् पाडि-तवात् ॥ स्वागताप्रतम् ॥

क्षीरिवस्वकृतोद्गेमरिव सावितेंऽशुभिरितग्मदीधितिः।

व्योग्नि मज्जनस्येन शङ्कितः संचरित्रव गतेन एक्षितः ॥ ५१ ॥

अरिति ॥ अतिरमदोधितिधन्दः क्षारीधष्ठवक्षतीहमः समुद्रप्रविहितोत्पत्तिनिरंद्धानः क्रिरणेः प्रायिते प्रलोडिते, व्योधि गगेन मज्जनमयेन सङ्गित इत गतेन। संचरन् लक्षितः (जनैः) ॥ ग्योद्धता ॥

भोगमागरपरिक्रमचौरान्सगिणो जलपर्य कृतकृत्यान् । अध्यसहिद्व जनुमुदस्बश्चन्द्रमण्डलतरण्डमनङ्गः ॥ ५२ ॥

भोगेति ॥ अन्यः अद्यों भोगमागरपरिक्रमचीगन् भोगसमुद्रमार्गतस्करान् ,ः जलप्ये जलमार्गे जडमार्गे कृतकृत्यान् गांगणः कामुकान् जेतुम् उदस्र उत्खातशस्रः सन् चन्द्र-मण्डलतरण्डं चन्द्रमण्डलमेव तरण्डं लघनीकाविशेषम् अध्यरोहत् इव ॥ स्वागता ॥ परं न दृष्ट्वाक्रममाणमिन्दुं प्रपूरयामास पयोधिराशाः । लावण्यधामा च्युतमानसीमा रागोऽप्यसंमान्हृद्ये जनस्य ॥ ५३ ॥

परमिति ॥ लावण्यधामा क्षाररसाश्रयः शरीरकान्तिविशेषाश्रयो वा । च्युतमानर्सामा पयोधिः समुद्रः परं केवलम् आक्रममाणमुदयमानम्, इन्दुम् हृद्रा आशा दिशो न प्रपू-रयामास । कि तु जनस्य हृद्रये असंमान् रागोऽपि आशा वाञ्छाः प्रपूर्यामाम ॥ उपजातिः ॥

श्रवणाञ्जित्तिनेक्षणेन शुक्तया प्रियवार्ती विधुमासवं विबन्त्यः । मधुरत्रयसेवयेव जाता हृदि वध्वः समधातवश्चिरेण ॥ ५४ ॥

श्रवणिति ॥ वध्वः प्रियवातां श्रवणाज्ञलिना, विधुम् ईक्षणेन लोचनेन, आसवं मध् श्रुत्तया चपकेण पिवन्तः सत्यो हृदि हृदये मधुर्त्रयमेवया इव समधातवः चिरण जाताः॥ औपच्छन्दसिकम् ॥

रत्नाजिनेप्वाजिभरावशेषाद्विषादवद्वाप्यजलाविलानि । स्त्रैणं समुच्छासतरङ्गितानि सीधूनि योधाः समपाययन्त ॥ ५५ ॥

रक्षेति ॥ योधाः भटाः (प्रयोजककर्तारः) आजिभरावशेषात् विषाद्वत् स्त्रंणं स्नाक-दम्बम् (प्रयोज्यकर्तकर्म) बाध्यजलाविलानि अञ्जलर्मश्राणि, समुच्छ्रासतगिक्षतानि समु-च्छ्रासेन तर्गञ्जतानि सीधृनि मद्यानि (कर्माणि) समपाययन्त ॥ उपजातिः ॥

उत्पलस्य शशिनोऽप्यवतारात्सोरभं हरतु कान्तिगुणं च । क स्वयं क मदनः किल येन प्राप मोहनविधि मधुवारः ॥ ५० ॥

उत्परेति ॥ मधुवारो मदिरा उत्पर्स्य कमरुस्य सौरभं परिमलं, शशिनश्रन्द्रस्य कान्तिगुणं च, (शशिकमलयोः) अवतारात् हरतु । स्वयं मधुवारः क वर्तते मदनः क वर्तते । येन मदनेन मधुवारः मोहनविधि प्राप्त । किल लोकोक्ता ॥ स्वागता ॥

इन्दोः त्रियस्यापि कराग्रपातमेदस्य चित्तस्य तथाद्रभावः । पूर्वापराधस्मृतयो विनेशुजन्मापरं जातमिवावलानाम् ॥ ५७ ॥

इन्दोरिति ॥ अवलानां कामिनीनाम् इन्दोश्रन्द्रस्य तथा प्रियस्य वहभस्य कराष्ट्रपति किरणपातिनेखपातिश्च मदस्य तथा चित्तस्य आईभावईवस्वरूपैः सहदयभाविश्च । पूर्वा-पराधस्मृतयो विनेशः । तथा च अपरमन्यमिव जन्म जातम् ॥ उपजातिः ॥

प्रतिमित्विधुविम्बसीधुपानादिव वदनं विशदारुणं वधूनाम् । श्रमज्ञलुलितभ्रु कोपशङ्कानतशिरमः किल कामिनश्चकार ॥ ९८ ॥ प्रतिभीति ॥ प्रतिमित्रविधुविम्बर्माधुपानात् प्रतिविम्बितचन्द्रविम्बार्त्साधुपानात् (य-।कमण) विशदारुणं विशदम् अरुणम्, श्रमज्ञलुलितभ्र स्वेदजलकलुपितभ्र वधुनां वदनं कामिनः कोपशङ्कानतशिरसः कोपश्चान्तिनश्रमस्तकान् चकार किल ॥ पुष्पिन तात्रा वृत्तम् ॥

स्वच्छवृत्ति रसिकं मृदु चाई तत्तथापि मधु मानवतीनाम् । रूपयोवनमदस्य विकारमत्तमत्तमिव विप्रवराप ॥ ५९॥

स्वच्छेति ॥ यद्यपि मधु स्वच्छवृत्ति रिमकं रसवत्, मृदु शरीरमादविविधायित्वात्, आई द्रवरूपम् । तथापि मानवर्तानां मानिनीनां रूपयावनमदस्य विकारमंत्तमत्तम् इव विष्ठलापं विप्रलेपितवान् ॥ स्वागता ॥

मानो व्यतीतः कलहं व्यपेतं गतानि गोत्रस्खलितच्छलानि । गुरुन्प्रहारान्मध् संद्धीत क्षतं पुनः कामिषु तत्कियद्वा ॥ ६० ॥

मानेति ॥ मानो व्यतीतः, कलहं व्यपेतम्, गोत्रस्वलितच्छलानि गतानि, तथापि मधु गृहन प्रहारान संदर्धात संदर्धात् तत्क्षतं नत्क्कतं पुनः कामिपु कियदः ॥ उपजातिः ॥

परिपीडितमुक्तमङ्गनायाः परिगम्भेषु चिरादिव त्रियेण ।

हृद्योच्छ्रसिताप्मणा सहैव प्रतिसर्पत्कुचयुग्ममुन्ममञ्ज ॥ ६१ ॥

परीति ॥ प्रियेण परिरम्भेष्वालिइनेषु परिपीडितमुक्तं, पर्व परिपीडितं पश्चानमुक्तम्, अङ्गनायाः कल्याणाह्याः कुचयुग्मं हद्योच्छ्नितोष्मणा महेव प्रतिसर्पद् इव चिरात् चिरकालेन उन्ममञ्ज उन्नमितम् ॥ औपच्छन्द्निकम् ॥

निरुत्तरा कर्नुमनिस्त दोषी योषामुपालिप्लुरनेकमागः । वाकर्मणोरत्यतरस्य मोहमन्यस्य रक्षत्यथवाववोधः ॥ ६२ ॥

निरुत्ति ॥ अनेकम् आगोऽपराधम् उपाछिष्मुः प्रो॰छतुमिच्छुद्रीपी (वहमः) यौपां निरुत्तरां कर्तुम् अनिस्त चुस्यितवान् , अथवा अन्यस्य अववीधो वाक्समणारन्यतरस्य मोहं रक्षति ॥ उपजातिः ॥

मध्यस्थितं मण्डलयमेवद्धं मित्रं जिगीप्वोरिव पीड्यमानम् । संदेहभावि स्वनचक्रमामीत्माधारणं वित्रययोग्रेह्वेम् ॥ ६३ ॥

मध्येति ॥ प्रिययोर्वहमयोः तत् स्तनचकं जिर्गाष्योभित्रम् इत' मध्यस्थितमस्तराह-गतम्, मण्डलधमेवद्धं चक्रवालधमेवद्धम्, देशधमेवद्धम् । पीड्यमानं सत् मृह्तं क्षणं माधारणं सदेहमावि आसीत् ॥

आलिङ्गच गाढं मधुरं ध्वनन्ती मुखे मुखं न्यस्य वधूः प्रियस्य । विस्मृत्य कणीन्तरमुन्मदत्वादाम्य जवन्तीव वभौ रहस्यम् ॥ ६४ ॥

आलिङ्गबैति ॥ वधुर्गाटम् आलिङ्गव मधुरं ध्वनन्ती सती उनमद्त्वात् कर्णान्तरं श्री-त्रमध्यं विस्मृत्य प्रियस्य मुखे मुखं नयस्य आस्ये मुखे रहस्यं जपन्ती इव वभौ ॥ किमु मधुरिसतां मुखात्त्रियां प्रशामयितुं रसमुत्पिवन्निव । अविरतिरुत्तिंसनच्छलाद्जनि जनः सकलां गिलन्निव ॥ ६९ ॥

किम्विति ॥ मधुरसितां मधुमत्तां प्रियां प्रशमयितुं मुखात् रसं मयस्वभावम् उत्पि-बिन्नवः अविरित्तरुतिसनच्छलात् अविरितनोर्विराममप्राप्तयो रुतिनसनयो रितकूजितचु-म्बनयोश्छलात् सकलां साङ्गोपाङ्गां गिलिनव जनोऽजिन किमु ॥ अपरवक्रम् ॥

स्तनजवनभरेण भूरिणा द्यिततनौ द्यिता ममौ गुरुः।

पृथुनि निजचले बहुच्छले मनिस हि माति कियत्यसो तनुः ॥ ६६॥ स्तनेति ॥ भूरिणा स्तनजधनभरेण कुचनितम्बभारेण गुरुद्यिता प्रिया द्यिततनी भमी अवकाशं लब्धवती । हि यतः कियती असी तनुः पृथुनि विस्तीर्णे, निजचले स्व-तश्र्वले, बहुच्छले प्रचुरप्रपञ्चे मनिस माति ॥

क्षेपयन्निव मुखामुखि मानं मानसीं कलुपतां कुसुमेषोः । संबिमाषिषुरिवासवमत्तश्चम्बनेषु रमणः कणति सा ॥ ६७ ॥

क्षेपयेति ॥ आसवमत्तो रमणः प्रियश्चम्बनेषु, मुखामुखि मुखेन मुखेनाश्चित्येदं प्रवृत्तं यथा तथा मानं चुम्बितुमहं कुशल इत्यभिमानं क्षेपयित्रव, कुसुमेषोर्मानसीं कलुषतां सं-विभाषिषुः संभाषितुमिच्छुरिव क्रणति स्म ॥ स्वागता ॥

कोपाश्चिमः कालवणैः परीतः स्याद्वा स लावण्यमयः प्रियोष्ठः । कृतोऽन्यथा तं पिबतामुदन्या माधुर्यवत्प्रत्युत हन्ति तृष्णाम् ॥६८॥ कोपिति ॥ कालवणैरीपत्क्षारैः कोपाश्चिमः स्नेहकोपप्रवृत्ताश्चिमः, परीतो व्याप्तः यः पूर्व मधुरं मधुरमिति कृत्वास्त्रादितः, स प्रियोष्टो लावण्यमयोऽमृतमय इत स्यात् । अन्यथा तं प्रियोष्टं पिबतां प्रियाणाम् उदन्या पिपासा माधुर्यवत् माधुर्येण तुल्यं ल्ल्णाम् प्रत्युत कृतः हन्ति ॥ उपजातिः ॥

> प्रथममधरे कृत्वाश्लेषं त्रणं विद्धे वधू-रतिविनिमयः श्रीतेनायं कृतोऽप्यनुशय्यते । स्वयमिति भयात्सत्यंकारं प्रदातुमिवोद्यता

ननु च सबलाः कृत्ये नाम्ना भवन्त्यबलाः स्त्रियः ॥ ६९॥

प्रथमेति ॥ वधूः 'प्रीतेन वहभेन स्वयमात्मना अयम् अतिविनिमयः पुरुषसंभोगैकगुणस्य स्त्रियाः पुरुषायितसंभोगो द्विगुणस्त्रिगुणो वा स्त्रीपुरुषाश्चितसंभोगेकगुणस्य पुरुषसद्वाषणाद्वणोपाधेयस्य विनिमयः कृतोऽपि कस्मादिष अनुशय्यते पश्चात्तापविषयीक्रियते'
इति भयात् सत्यंकारं प्रदातुम् उद्यता इव प्रथमम् आश्चेषमालिङ्गनं कृत्वा अधरे दन्तच्छेदे वणं दन्तक्षतं विदधे विद्दितवती । 'निदधे' इति पाठे निस्तातवती । युक्तमेतत् ।
ननु अहो स्त्रियो नाम्ना अवलाः, कृत्यं सवलाः भवन्ति ॥ इरिणी ॥

#### चित्तं चित्तेनाङ्गमङ्गेन वऋं वक्रेणांसेनांसमप्यूरुणोरुम् ।

एकं चक्कः सर्वमात्मोपभोगे कान्ताः पङ्कौ हन्त लज्जां ववञ्चः ॥ ७०॥ चित्तमिति ॥ कान्ता आत्मोपभोगे चित्तेन चित्तम्, अङ्गाङ्गम्, वक्रण वक्रम्, अन्सेन अंसम्, उरुणा उरुम् अपि सर्वम् एकं चकुः । हन्त अहो पङ्कौ लज्जां ववज्रुस्त्यत्तवत्यः ॥ शालिनी ॥

सहस्थितं विस्मृतमङ्गमंशुकं गतं पुनः किं सहजा सखीव सा ।

कदापि दृष्टेव न संस्तुतेव च त्रपा कुतस्त्यं कुपितं नतभ्रवः ॥ ७१॥ सहेति॥ नतभ्रवः कामिन्याः सहस्थितमेकत्रावस्थितम् अङ्गं किं न विस्मृतम् । अंशकं वस्त्रं किं न गतम् । सा महजा नसांगकी सखीव किं न जाता । कदापि दृष्टे-व किं न जाता । च पुनः संस्तुतेव किं न जाता । त्रपा च किं न जाता । कुतस्त्यं कु-पितं किं न जातम् ॥ वंशस्थृहत्तम् ॥

विलोकभावेषु सहस्वनेत्रता चतुर्भुजत्वं परिरम्भणेऽभवत्।

समागमें सर्वगतत्विमच्छवः सृदुलेभेच्छाकृषणा हि कामिनः ॥ ७२ ॥ विटोकेति ॥ कामिनः सहस्रनेत्रतामिन्द्रताम्, चतुर्भुजत्वं विष्णुत्वम्, मर्वगतत्वभात्म-त्वम् इच्छवः सुदुलेभेच्छाकृषणाः दुर्लभेच्छारहिता आमन् । हि यतः तेषां विटोकभा-वेषु कटाक्षादिषु महस्रनेत्रता अनन्तचक्षव्यापारः, परिरम्भणे आलिङ्गने चतुर्भुजत्वं (बिष्पुमहस्तसम्हेन) समागमे मेलने सर्वगतत्वं सर्वत्र वनोपवनादिषु गतं गमनं कीडार्थे येषां तत्त्वम्, अभवत् ॥

बद्धासवे प्रेम वधूः प्रियेऽपि त्रमुं न धातुद्धयबद्धभेच्छत् । अगृदभावापि ततो विकल्पात्पण्याङ्गनेव द्विमनीवभृव ॥ ७३ ॥

बहुति ॥ वध्रामवे मद्ये, त्रियं अपि धातुद्यबह्म 'तप् प्राणिने,' 'त्रपूष् लज्जायाम्,' इति धातुद्रयेन बद्धम् आसते तर्पणनिभितं प्रियं लज्जानिभितं प्रेम बद्धा नियन्त्रय त्रमुं प्रीणियतुं लज्जितुं वा न ऐन्छत् (परस्परप्रतिबन्धात्) । ततस्तस्मात्कारणात् अगृद्धमावा प्रकटाशयापि सा विकल्याद्धातुद्वयार्थनिमिनात्, पण्याद्धना वेश्या द्विमनीबभूत चित्त- हैतंगताभृत् ॥ उपजातिः ॥

त्रीडा वासः स्वान्तभङ्गं समस्तं कामात्रीनां प्राप रोथित्यमेका ।

स्वप्नेऽप्यासील श्रथा बाहुपीडा युक्तं द्राघीयः मुर्स्वत्वमाहुः ॥७९॥ ब्रीडेति ॥ कामार्तानां कामेन ऋतानां कामिनां बांडा लज्जा वासो वस्रं स्वान्तं वित्तं समस्तं निखलम् अहं शिथल्यं शिथलतां प्राप । एका बाहुपीडा स्वप्नेऽपि श्रथा शिथला न आसीत् । द्राधायः सुदीर्धतरेषु मूर्खत्वं युक्तम् आहुः चारुचन्द्रचन्द्रिकाच-कोरा विद्वज्जनाः ॥ शालिनी ॥

रागं नेत्रे नैव चित्तं मुखं च स्त्रीणां पानान्मानिष्कःं जगाहे । द्वेषेकोऽभूद्वद्भानोऽपि पाण्डुः कान्तास्योष्मस्वेदभावादिवौष्ठः ॥७९॥ रागमिति ॥ (केवलं) स्त्रीणां कामिनीनां नेत्रे एव रागं न जगाहाते । किंतु चित्तं मुखं च पानात् मानिति स्रां जगाहे । बद्धपानः कान्तास्योष्मस्वेदभावात् वल्लभवदनोच्छ्वास- धर्मत्वादिव पाण्डुः शुक्क एकोऽपि ओष्ठो द्वेधा अभूत् । अधरस्वरूपापेक्षया रक्तः पानव- शात्पाण्डुरिति भावः ॥

देहेषु भोगाय विभक्तिमागतैः प्राणेषु चैक्यं निजमेव कामिभिः।
न कापि दृष्टा इव मानवृत्तयस्तत्पूर्वदृष्टा इव वल्लभाः परम् ॥ ७६ ॥
देहेष्विति ॥ मानवृत्तयः देहेषु भोगाय स्वक्चन्दनानुशीलनाय विभक्ति भेदम्, प्राणेषु
निजमात्माधीनम् ऐक्यमेकीभावं समरसीभावम्, आगतैः कामिभिः कापि दृष्टा इव परं
केवलं न अभवन् । किं तु वल्लभाः कामिन्यः तत्पूर्वदृष्टा मानवृत्तिपूर्वदृष्टा इव अभूवन् ॥
इन्द्रवंशा ॥

असंमनन्ती व्यवधानमक्ष्णोरीचिक्षियुः पक्ष्म कुचद्वयं च ।

चित्तव्यवायं परिरिष्सुरीशं प्राणित्या कान्तरिता प्रियेण ॥ ७७ ॥ असंमेति ॥ ईशं पतिमीचिक्षिपुरवलोकियतुमिच्छन्ती सती अक्ष्णोर्व्यवधानं पक्ष्म नेत्रपत्ररोम असंमनन्ती अनिच्छन्ती । परिरिष्सुरालिङ्गितुमिच्छन्ती सती चित्तव्यवायं चि-त्तस्य मनसो व्यवायो व्यवधानं यस्मात्तादग् कुचद्वयं स्तनद्वनद्वम् असंमनन्ती का प्रिया प्रियेण वळभेन अन्तरिता व्यवहिता सती प्राणत् जिजीव । न कापि ॥ उपजातिः ॥

तुलयन्निवोभयरसं मदिरां दियतोष्ठमप्यभिपिनन्दियतः ।

अधरस्य नाल्पमिष सीधुनि तन्मधुनोऽधरेऽधिकमळठध रसम् ॥ ७८॥ तुलेति ॥ दियत उभयरसं तुलयन्नेव मदिरां दियतोष्टमिष अभिषिषन् सन् यस्मात्का-रणात् सीधुनि मद्ये अधरस्य अल्पमिष रसं न अलब्ध तत्तस्मात्कारणात् अधरे मधुनो-ऽधिकं रसम् अलब्ध प्राप्तवान् ॥ प्रमिताक्षरा ॥

घनयोः स्तनयोः सारेण तन्व्याः परिणाहं परिमातुमुन्नतिं च । रचितेव रसेन सूत्ररेखा नखलेखा विरराज कुङ्कमस्य ॥ ७९ ॥

घनयोरिति ॥ नखलेखा स्मरेण कंदर्पेण तन्व्याः कामिन्या घनयोनिष्टियोः स्तनयोः कुचयोः परिणाइं वर्तुलस्वम् , उन्नतिमुत्सेधं च परिमातुं कुङ्कमस्य रसेन रचिता सूत्ररेखा इव विरराज शुशुभे ॥ औपच्छन्दसिकम् ॥

इत्याशंसुर्नाभिगन्धं मृगाणामन्यद्रागं वीक्ष्य बालामुखस्य । नामोदो मे हा मृगस्यापि नाभेरित्यङ्कात्मव्यक्कमाधादिवेन्दुः॥ ८०॥ इत्येति ॥ इन्दुर्बालामुखस्य अन्यदागम् अन्यं रागं वीक्ष्य मृगाणां नामिगन्धं कस्तू-रीम्, आशंसुः श्लाघमान इत मृगस्य नामेरामोदोऽपि मे मम न इति हेतोः हा कष्टेन अङ्कात्मव्यङ्गम् लाञ्छनस्वरूपकलङ्कम् आधात् धृतवान् इत ॥ शालिनी ॥

ग्लानि मुक्तामण्डपे तन्तुजालं व्यासीदन्तश्चनद्रकान्ताः करेण ।

राज्ञां भोगे सुस्नुवन्तोऽपरोधं रोद्धं चन्द्रेणाभिनुन्ना इवाभुः ॥ ८१ ॥ ग्लानिमिति ॥ चन्द्रकान्ताश्चन्द्रकान्तमणयो मुक्तामण्डपे मौक्तिकजनाश्चये करेण एकैकिकरणेन तन्तुजालं तन्तुमम्हं व्यासीदन्ता गच्छन्तः सन्तः, अपरोधं निर्गलं यथातथा सुस्नुवन्तो जल्लाबन्द्न् मुखन्तः, चन्द्रेण राज्ञां नरेद्राणां भोगे सुरतव्यापारे गलानि श्रमं रोद्धम् अभिनुन्नाः सामस्त्येन प्रेरिता इव, आभुः प्रयोतन्ते स्म ॥

अरण्यवृत्तेरुद्वासकर्मणः स पुष्पभाराहरणाच मारुतः ।

श्रमं विनिन्ये परिरम्य कामिनीस्तपोऽन्तरेणासुलभा हि ताहशः॥८२॥ अरण्येति ॥ मारुतो वातः, अरण्यवृत्तेवंनवर्तनात्, उदवासकर्मणो जलस्यितिविधान्नात्, पुष्पभाराहरणात् कुसुमनिकरानयनात्, (एतेन मन्दत्व-शीतलत्व-सुरिभत्व-लक्ष-णैम्निभिर्गुणैः) कामिनीः परिरम्यालिङ्गय, अमं सुरतस्वेदं विनिन्ये परित्याजितवान् । हि यतः ताहशः कामिन्यः तपस्तपश्चरणम् अन्तरेण विना असुलभा दुर्लभाः ॥ वंशस्थम् ॥

इति विविधरतेन राजलोकैः क्षणमित्र न क्षणदा गतापि जहे ।

राशिनि शशकदर्शनस्य शङ्कां स्वमनसि मानियतुं कृतत्वरेत ॥ ८३॥

इतीति ॥ राजलोकैर्गतापि धणदा निशा इत्येवंप्रकारेण विविधरतेन नानासंभोगकी
डया क्षणम् इवापि न जहे ज्ञाता । शशिनि चन्द्रे शशकदर्शनस्य स्वमनसि स्वचित्ते शङ्कां

शशी हि कलङ्की तदतिसंसर्गादहमपि कलङ्किनी मा भूतम् दिति वितर्क मानियतुं संभावियतुं कृतत्वरेत जहे ज्ञाता ॥ पुष्पितामा ॥

लघु मोद्रमद्युमणिरप्युदियादिति कान्तयोविरहकातरयोः ।

पततीश्च दोहदमिदं ममभृद्धिविधाथवा विषयिणां हि रुचिः ॥ ८४ ॥ छिष्विति ॥ विरह्कातरयोभीविवयोगभीतयोः कान्तयोः स्त्रीपुंसयोः 'खुमणिः सूर्यो छघु क्षित्रं मा उद्गमत् उदयं प्रापत्' इति, विरह्कातरयोर्वर्तमानवियोगभीतयोः पततोः पक्षिणोश्वक्रवाक्योस्तु 'छघु उदियात् उदयं प्राप्यात्' इति इदं दोहदमिच्छा समभृत् ॥ युक्तमेतत् । अथवा यतः विषयिणां विविधा रुचिः स्यात् ॥ प्रमिताक्षरा ॥

आश्ठेषमन्तःक्तथनं प्रणामं कामोपदंशानि च चुम्बनानि ।
ह्याङ्गनानामसहा निसोढुं हासादिवासौ स्फुटिता प्रभासीत् ॥ ८५ ॥
आश्चेषमिति ॥ प्रभा प्रभातम् अङ्गनानाम् आश्चेषमालिङ्गनम्, अन्तःक्षथनमन्तःकरणपाकं यथा भवति तथा प्रणामं प्रणतिम्, कामोपदंशानि कंदर्पव्यञ्जनानि चुम्बनानि हृद्वा

निसोहुं संवरीतुम्, असहासमर्था सती हासाद्धास्यात् इव स्फुटिता विकसिता आसीत् ॥ इन्द्रवज्रा ॥

अन्योत्यनिद्रावसरं प्रतीच्छद्बन्द्वं न सुष्वाप कृतावधानम् । अध्यात्मतत्त्वानि कषायिताक्षं जागर्यया ध्यायदिव सारस्य ॥ ८६ ॥

अन्योन्येति ॥ स्मरस्य कंदर्षस्य अध्यात्मतस्वानि परमार्थरहस्यानि ध्यायदिव जाग-यया उन्निद्रतया कषायिताक्षं सरागलोचनम्, द्वनद्वं मिथुनं अन्योन्यनिद्रावसरं परस्पर-श्यनप्रस्तावम् प्रतीच्छत् परस्परमभिलषत् सत् कृतावधानं विहिततत्परत्वं यथा स्या-त्तथा न सुष्वाप ॥

निधुवनमधुनिद्रामोद्शेपैकभारं
पुनरुपित स कार्मा योषितोऽङ्गं लल्ख्ये ।
रुचिमपि विद्धेऽस्याः क्षामभावं विनीय
प्रशमयति न कं वा लङ्कना शेपदोपम् ॥ ८७ ॥

निधुवनेति ॥ स कामी पुनरुपत्ति निधुवनमधुनिद्रामीद्रशेषकमारं निधुवन-मधु-नि-द्राणामामोदस्य शेष एव एको भारो यस्मिस्तादशं योपितः कामिन्या अद्दं छलक्षे लिक्षित-वान् । तथा क्षामभावं रतिश्रमं निपीयाक्तत्य अस्याः कामिन्या रुचिमिनलायम् अपि विद्धे । युक्तमेतत् । लक्षना कर्श्वा के वा शेपदीयं न प्रशमयति ॥ माल्विना ॥

रात्रिवृत्तम् हमेवमन् च त्वं वधूः ख्लु विह्रश्य ख्लेति । हुंकृतैः प्रतिह्तोऽपि सखीभिः स्त्रीरतान्यधिनगाँ शुकशावः ॥ ८८॥ रात्रीति ॥ हे खल, त्वमेवं रात्रिवृत्तं वधुः कामिनीरलं मा अन्य अनुवादीः अछं विह्रस्य मा लक्षय इत्येवंप्रकारेण सखीभिहुंकृतेः प्रतिह्तोऽपि शुकशावः स्त्रीरतानि अन

धिजगौ अन्ववादीत् ॥ स्वागता ॥

सूर्योऽम्युदेर्पात कदाजिमरोऽथवेति ध्यायन्निवाइयनिवहः स्तिमितान्तरात्मा । पश्यन्निवाक्षिमिरयूचयदृष्विमुप्तो वोणापुटस्फुरणसृत्करणविवोधम् ॥ ८९॥

सूर्य इति ॥ स्तिमितान्तरात्मा निश्वलान्तरात्मा, अध्वंसुप्त अध्वंनिद्राणोऽश्वनिवहस्तुरंगमसमृहः 'कदा सूर्योऽभ्युदेष्यति अथवा आजिनगः मङ्गामभगः कदा भविष्यति इति ध्यायन्, अक्षिमिविषेष्यं प्रमातं पश्यन इव' घोणापुटस्फुरणसून्करणनीमापुटसंचरणसूरकरणीविषोधं प्रभातम् अस्चयत् ॥ वसन्तित्लिका ॥ नीत्वा पार्श्वनोमयेनापि निद्धां युद्धोतस्वप्तेनेव नागा विबुद्धाः । शत्रोरछत्रं हैममाराङ्क्य बालं हस्तावृत्त्याऋषुमैच्छित्रिवार्कम् ॥ ९० ॥ नीत्वेति ॥ युद्धोतस्वप्तेन रणोद्धतस्वप्तेन विबुद्धा नागा गजा निद्धां नीत्वा समाप्य बालं नवोदितम् अर्के भानुं हैमं हिरण्मयं शत्रोरछत्रम् आशङ्क्य उभयेनापि पार्श्वेन हस्ता- युत्या शुण्डादण्डपरावृत्या बालमर्कम् आऋषुम् इव ऐच्छन् ॥ शालिनी ॥

लक्ष्मीं खलामुभयभागितया विलोलां स्वीकर्तुमेप गणिकामिव जागरूकः । संनद्धा मुख्य शयनं प्रधनं जयति स्तुत्यैः परं हरिरबोध्यत सूतपुत्रैः ॥ ९१ ॥

लक्ष्मीमिति ॥ स्तुत्येः प्रशंसनीयैः स्त्रपुत्रेः प्राभातिकमङ्गलपाठकपुत्रेः 'गणिकाम् इव' उभयभागितया जिगीपुप्रतिजिगीपुमजनशीलतया खलां प्रतारणपरां विलोलां च- खलां लक्ष्मीं स्वीकतुं जागरूको जागरणशीलः हरिर्लक्ष्मणो नारायणश्च 'हे देव, शयनं शय्यां मुख संनद्य प्रधनं समगं जय' इत्येवंप्रकारेण परं केत्रलम् अबोध्यत बोधं नीतः ॥ वसन्ततिलका ॥

इति धनंजयिवरचिते राघवपाण्डवीयापरनामि द्विसंधानकाव्ये धनंजयाङ्के राजिस-भोगव्यावर्णनं नाम सप्तदशसर्गः समाप्तः ।

अष्टादशः सर्गः ।

प्रभावे रोचनीयस्य भीतेवोदेतुमोजसः । प्रभा वैरोचनी यस्य वीतोच्छ्वासेव चावनिः ॥ १ ॥

(विषमपादयमकम्)

प्रभेति ॥ वैरोचनी भास्करी प्रभा दीप्तिः प्रभावर्माहातम्य रोचनीयस्य भासनीयस्य यस्योजसः प्रतापादुदेतुं भीतेव बभूव । अवनिर्मेदिनी च वीतोच्छ्वासेव बभूव ॥ संगेऽस्मिन् भनुष्टुप् वृत्तम् ॥

तथापि स पुमानन्ते यद्यवस्थितमाकुलम् । सहास्य यशासा शुभ्रं यद्यवस्थित मा कुलम् ॥ २ ॥

(समपादयमकम्)

तथापीति ॥ यद्यपि प्रतापिनो भवेयुस्तथापि तेषु स एव पुमान् यद्यस्मारकारणात् , यद्यस्मारपुरुषात् , व्यवस्थितं जातव्यवस्थम् . शुश्रं स्वन्छं कुलमन्वयो यशसा सहास्य पुरुषस्यानते आकुलं व्यश्रं मा व्यवस्थित मा भृत ॥ भवेयुरन्ते विरसाः समं देहा विभूतयः । राज्ञां माहंकिया भूवन्समन्देहा विभूतयः ॥ ३ ॥

(समपादयमकम्)

भवेयुरिति ॥ देहाः कायाः, विभूतय ऐश्वर्याण्यन्ते अवसाने समं युगपद् विरसा भ-वेयुः । परंतु राज्ञां नृपाणाम् अहंकिया अहंकाराः विभूतयो विनष्टा भुवः पृथ्व्या ऊत-यो रक्षा याभ्यस्तादृशः, समन्देहा मन्दयेह्या सहिता, मा भूवन् ॥

> उत्तरेऽर्थे कृतार्थत्वं नान्तराले कृते परम् । लज्जालुतोत्तरीयेण नान्तरीयेण केवलम् ॥ ४ ॥

> > (समपादादियमकम्)

उत्तरेति ॥ उत्तरेऽर्थे प्रयोजने सिद्धे न परं केवलं कृतार्थता, किंतु अन्तराले मध्ये एवार्थे कृते सित । यथा केवलम् उत्तरीयेण बस्नेण न लजालुता, किंतु अन्तरीयेणाधी-वस्नेणैव ॥

स्थेयान्माहाकुलः स्वान्ते निजमालम्ब्य पारुषम् । स्थेयान्मा हा कुलः स्वान्ते भीतं मुर्खात नान्तकः ॥ ९ ॥ (विषमपादाद्यन्तयमकम्)

स्थेयानिति ॥ स्वान्ते चित्ते स्थेयान् स्थिरतरो माहाकुलो महाकुलीनः स्वान्ते स्वात-साने आकुलो व्ययः सन् निजमात्मीयं पारुषम् आलम्ब्य धृत्वा मा न स्थेयात् इति हा कष्टम् । अपि तु तिष्ठत्वेव । यतः भीतं जनम् अन्तको न मुखति ॥

स्थिरप्रकृतिरादेयः केषांचन न चञ्चलः ।

पिङ्गलोऽप्यर्च्यते काको मङ्गलार्थ न केनचित् ॥ ६ ॥

स्थिरेति ॥ स्थिरप्रकृतिर्निश्वलस्वभावः, आदेयो प्राह्यो भवति, केषांचन केषामपि चन्नलो न । यतः पिङ्गल उल्कोऽपि मङ्गलार्थम् अर्च्यते पूज्यते । केनचित्केनापि काको नार्च्यते ॥

असिं भुजमहं धैर्यं स मित्रम्योऽधिकोचितम् । गणयन्करवे रात्रुं समं त्रिम्योऽधिकोचितम् ॥ ७ ॥

(समपादयमकम्)

असिमिति ॥ सोऽइं मित्रिभ्यः सचिवेभ्योऽधिकोचितमधिकयोग्यम् असि भुजं धैर्ये गणयन् सन् समं युगपत्, त्रिभ्योऽसिभुजवैर्येभ्योऽधिकोचितं संकोचितं शत्रुं कर्त्व ॥

नरवृणीविदाहेन न वाहानुमताद्रणात्।

नाप्यद्य कंदावक्रेद्यान्मत्कोपाग्निः प्रशाम्यति ॥ ८॥

नरेति ॥ मत्कोपामिर्मत्कोधानलो रघूणीविदाहेन रघूणां रघुवंशजानाम् उणीयास्तत्सदशस्य शिरोभ्तस्य रामस्य विदाहेन भस्भीकरणेन न, वा अथवा हानुमताद्धनुमत्संबन्धिनो रणात् न, केशवक्केशाह्रक्ष्मणव्यथातोऽपि अद्य न प्रशाम्यति ॥ भारतीये—नरघूणीविदाहेन नर-स्यार्जनस्य घूणिया अमणेन विदाहेन संक्षेशेन । वाहानुमतादश्वामीष्टात् । केशवक्केशाद् वासुदेवपीढातः ॥

इत्यतोरावणो रोषिसद्धेस्ताम्यन्निवात्मनि । बहुधामागधेर्योऽसौ वीरैश्चकी रणं ययौ ॥ ९ ॥

इत्यत इति ॥ बहुधामा प्रचुरप्रतापः, अगर्धेर्यः स्थिरधेर्यः असौ रावणश्चकी चक्रवर्ती इत्येवंप्रकारेण अतोऽस्याः रोपसिद्धेरात्मिन ताम्यित्रव वीर्रेभेटै रणं ययौ ॥ भारतीये—यो जरासंधनामा चक्री चक्रवर्ती स इत्येवंप्रकारेण अतोऽस्या अरी शक्तो अणोरल्पायाः रोपसिद्धेरात्मिन निजे असौ खहे ताम्यित्रव बहुधा अनेकधा मागर्धमगधदेशीयैवीरैः क्ष-ित्रयैः सह रणं ययौ ॥

जित्वारयः सुखं बन्धृन्प्राध्वं कृत्यविचक्षणे । इति चित्तेऽमुना वेरं प्राध्वंकृत्य विचक्षणे ॥ १० ॥ (समपाद्यमकम्)

जित्वेति ॥ अमुना रावणेन जरासंधेन च, हे अरयः शत्रवः, य्यं वन्धूत्र जित्वा सुखं यथा स्यात्तथा प्राध्वं तिष्ठत इति कृत्यविचक्षणे कार्यकुशके चित्ते वैरं प्राध्वंकृत्य बद्धा वि-चक्षणे हसितम् । उपसर्गवशाद्धातार्र्यान्तरे हित्तः ॥

> पशुवच्छादयन्भीरूञ्शूरानच्छाद्यं समम् । स्टबस्बच्छादयन्धातोरस्नः स्वच्छादयन्नभः ॥ ११ ॥

> > (पादमध्ययमकम्)

पश्चिति ॥ अयं रावणो जरासंधश्च । हृदि अन्तःकरणे अस्वच्छात्कुटिलात् धातोर-भिप्रायात् अयन् गच्छन् भीहृन् पशुवत् पशुनिव शादयन् सन् समं युगपत् शूरान् अ-च्छाद् अच्छिनत् । नभो गगनं स्वच्छादयत् अतिशयेन छादयति सम ॥

> वक्षसासौ पुरोभागं तेनसादित्यमुर्वराम् । शस्त्रैरघुक्षतोद्यतः कीर्त्या तस्तारदिक्षुखम् ॥ १२ ॥

वक्षसेति ॥ असी रावणो रघुक्षतोद्यतो रघुवधोद्यतः सन् वक्षसोरसा पुरोभागं सुभटानामुपसारणम्, तेजसा आदित्यम्, शक्तंहवंरां भूमिम्, कीत्यो दिङ्युखम् तस्तार संवतवान् ॥ भारतीये—असी खहे उद्यत उद्यक्तो जरासंधः, यतः तेन तेन तं तम् अघुक्षत
समवत । अतः कीत्या तारदिङ्युखं विशदाशामुखम् अघुक्षत ॥

स हस्ताम्यां चम्हस्तौ सहस्ताम्यामपीडयत् । विश्रज्जिषुः प्रतापाशौ विश्रत्संधित्सुतामिव ॥ १३ ॥ (पादादियमकम्) सहिति ॥ सहः समर्थः स रावणो जरासंधश्च प्रतापामौ बिभ्रजिषुः पक्तमिच्छुः संधि-त्सुतां संधानमिच्छुतां विभ्रद् दधद् इव ताभ्यां लोकप्रतीताभ्यां हस्ताभ्यां चमूहस्तौ सेनापार्श्वावपीडयत् ॥

> प्रापूरयन्नभस्त्रातः शिक्षामार्गेण मार्गणैः । प्रापूरयं न भस्त्रातस्ते निर्याताः पुरोगतैः ॥ १४ ॥

> > (विषमपादयमकम्)

प्रापूरेति ॥ शिक्षामार्गेण त्रातो (रावणो जरासंधो वा) मार्गणैर्वाणैर्नभो गगनं प्रापूरयत् । तथा ते मार्गणाः भस्रात इपुधेर्निर्याताः सन्तः पुरोगतैरप्रगतमार्गणैः सह रयं वेगं (किम्) न प्रापुः । अपि तु प्रापुरेव ॥

> प्रस्वापनास्त्रमस् जत्म तामसमयोऽदयम् । द्विषां तेनाकरोन्मोहं सतामसमयोदयम् ॥ १५ ॥

> > (समपाद्यमकम्)

प्रस्वापेति ॥ तामसमयः कोपनिर्वृत्तः स प्रतिविष्णुरदयं यथा स्यात्तथा प्रस्वापनास्त्रं प्रकर्षनिद्राशस्त्रम् अस्जत् मृक्तवान् । तन प्रस्वापनास्त्रेण सतां विद्यमानानां द्विपां शत्रूणाम् असमयोदयम् अनवसरोदयं मोहम् अकरोत् ॥

मत्तसुप्तामिव चम्ं तां तमोवमयोऽजयत्। शरभिन्नं धियारीणां तान्तमोवमयोजयत्॥ १६॥

(समपादयमकम्)

मत्तेति ॥ तमोघमयोऽिववेकपापनिर्वतः स प्रतिविष्णुस्तां चम् मत्तसुप्तां पूर्वं मत्तां पश्चात्सुप्ताम् इव अजयत् । तथा अरीणाम् ओघं वृन्दं शर्रानन्नं वाणजर्जारतम् धिया बुद्धा तान्तं स्त्रिम् अयोजयत् ॥

> अरयो भीरवश्चके जाताश्चित्रापिता इत । अरयो भीरवश्चके व्याकुलैस्तद्वधूकुलैः ॥ १७ ॥

> > (विषयपादयमकम्)

अरय इति ॥ भीरवो भयवन्तोऽरयः शत्रवश्चके चक्रव्यृहे चित्रार्पिता इव जाताः । तथा च व्याकुलैर्व्यप्रैस्तद्वधृकुलैररातिवधृत्रन्दैररयो मन्दो भीरवो भयध्वनिश्चके कृता ॥

अश्वोरसपतत्पत्तिः सुप्ताधोरणहस्तिका ।

सेनाक्षिपद्भियेवाङ्गमक्षधूःसुप्तसारियः ॥ १८॥

अश्वेति ॥ अश्वोरसपतत्पत्तिरश्वोरसेनाश्वप्रधानोरसा पतन्तः पत्तयो यस्यां सा, सुप्ता-

धोरणहस्तिका सुप्ता आधीरणा हस्तिपंका येषां ताहको हस्तिनी यत्र, अक्षयूःसुप्तसार-थिरक्षधुरि सुप्ताः सारथयो यस्यां ताहक् सेना भिया भयेनेवाङ्गमाक्षिपदाक्षिप्तवती ॥

ससास स स सांसासि यं यं यो यो ययुं ययौ । नाननानन्त्रनोनौनीः शशाशाशाशां शशौ शशः ॥ १९॥

(एकाक्षरपादः)

ससासेति ॥ यो यः पुरुषः, यं यं यगुमश्रं ययौ प्राप स स पुरुषः सांसासि अंसे स्क-न्धेऽसिना सिहतो यथा स्यात्तथा ससास सुष्वाप । तथा—अनोनौनीः अनोनावं नयित स्यप्रवहणप्रेरकः ना पुमान् अनन् श्वसन् न आनत् श्वसिति स्म । तथा—श्वाः अब्जः पश्चः शशाश प्रुतं गतवान् । आशां वाञ्छां शशौ तन्चकार ॥

द्राग्दानोच्छेदभीत्येव प्राप्तं शक्तिमसि शरम् । पाशं परश्वयं शस्त्रीं ववर्षास्त्रमयो रिपुः ॥ २० ॥

द्रागिति ॥ अस्त्रमयो रिपुर्दानोच्छेदभीत्या खण्डनोच्छेदभयेन दाक् शीघं प्रासं शिक्तम् असि शरं पाशं परश्चधं शस्त्री ववर्ष ॥

> रैरोऽरिरीरुद्धरारा रोरुरारारिरैरिरत्। रुद्धरोरुरुराराहरुरुद्धरुररेरुरः॥ २१॥

> > (एकाक्षरः)

रैरिविति ॥ रैरः अरिरीः उरूः आराः रोहः आरारिः ऐरिरत् हरूरोः उरुः आर अरुः उरुः उरुः अरेः उरः इति पदानि ॥ रैरः रायं राति तादक्, रोहः रोरवीति सः । यङ्कु-गन्ताद्विच् । अत्यर्थे शब्दं कुर्वाणः, आरारिः आरस्यारिसमूहस्यारिः, उरुमीरिष्ठः, अरिरीः अरिणा अरवता चक्रेण रिणाति हिनस्ति स प्रतिविष्णुः (कर्ता) उर्ह्वृहतीः, आराः शस्त्र-विशेषान् (प्रयोज्यकर्म) (शत्र्न्) ऐरिरत् प्रेरितवान् । तथा च उर्ह्वगरिष्ठः, हरूरोः हरो-रिवोरू यस्य तादशः, अरेः शत्रोः, उरुः, उरो वक्षश्च, अर्ह्वणम्, आर प्राप्तवान् ॥

याष्टीकन्ते सारव्यमा खेऽमरस्त्रीर्मृताश्च ताः । याष्टीकं ते सा रव्यमास्तं प्रतीच्छन्ति नाभितः ॥ २२ ॥

(समपादयमकम्)

याष्टीति ॥ च यतः —मृता भटाः याः खे दिवि स्मरच्यत्राः सन्ति ता अमरस्रीर्देवाङ्गनाः टीकन्ते लभन्ते । अतः रव्यत्राः सूर्यवत्त्रधाना ते भटाः तं याष्टीकं यष्टिप्रहरणसमरम् अभितः सामस्येन कि न प्रतीच्छन्ति स्म । अपि तु प्रतीच्छन्ति स्मैव ॥

एकः सर्वास्त्रसंप्राहः शिलेयं चालयनुरः।

दिक्पालानां समाहारश्चलिव चचाल सः ॥ २३ ॥

एक इति ॥ एक एकाकी असहायः सर्वास्त्रसंप्राहः सर्वेषामस्त्राणां संप्राहोऽङ्गीकरणं यस्य ताहक् स प्रतिविष्णुः चलन् क्षोभं गच्छन् दिक्पालानां समाहार इव । शिलेयं शिला-तुल्यकठोरमुरो वक्षश्रालयंश्वचाल ॥

असत्कमशिरोऽश्वीयं हास्तिकं चित्तमोहतः । पपात वश्चन्न स्मासौ हास्ति कंचित्तमोहतः ॥ २४ ॥

(समपादयमकम्)

असेति ॥ चित्तमोहतो वैचित्यात् असत्कम् अनष्टीवत्कम् अश्वीयमश्वसम्इः, चित्त-मोहतः अशिरोऽमस्तकं हास्तिकं गजसम्हः पपात । हा कष्टं तमोहतः कोपाविष्टः असौ कंचित् वश्चन् त्यजन् न अस्ति स्म ॥

अंसोत्सेघेन सोत्सेकस्त्रिमूर्घ इव केरावः । पापपाक इवामुष्य प्राभवत्पारिपन्थिकः ॥ २५ ॥

अंसविति ॥ अंसोत्सेधेन स्कन्धोच्छ्येण त्रिमूर्धस्त्रिमस्तक इत, स्रोत्सेकः सगर्वः, केशवः, अस्य प्रतिविष्णोः, पापपाक इत पारिपन्थिकः प्रतिवेधकः प्राभवत् ॥

मणेः प्रत्युरसस्यासीत्सुप्रातीकुर्वता जगत्। रवेः सर्वपथीनेन तेजसेवोदयाचलः॥ २६॥

मणेरिति ॥ केशवः प्रत्युरसस्योरिस स्थितस्य मणेः कौस्तुभस्य रवेरिव जगत् भु-वनं सुप्रातीकुर्वता सुप्रभातीकुर्वता, सर्वपथीनेन सर्वान्पथ आप्रुवता, तेजसा उदया-चल इव आसीत् ॥

वीरारिवैरवारी वै वत्रे रिवरिवोर्वराम् । विवोवरैरिववरैरवोवावा विराववान् ॥ २७ ॥

(द्वयक्षरः)

वीरेति ॥ वीरारिवैरवारी वीराणामरीणां वैरं वारयित प्रच्छादयित तच्छीलः, अवो-वावा अवोऽपराधलक्षणं तमो वनित संभनिक्त । वनिषि प्रत्यये 'विडुनोः' इति आत्वम् । अनीतितमोभञ्जकः, विराववान् गम्भीरध्वनिमानी, केशवः रविरिव सूर्य इव उर्वरां स-वंशस्याद्यमूमिम्, अविवरैनिबिढैः, विवोवरैः तेजोमण्डलैः, वत्रे प्रच्छादितवान् ॥

योऽयेयायियायायं पापापापोपपानपपौ । नृननूनानिनोऽनेनास्तत्तत्तातोऽततातितम् ॥ २८ ॥

(एकाक्षरपादः)

य इति ॥ अयेयायः अयेयोऽगम्यः अयो यस्य ताहक्,अगम्यगमनः यः इनः स्वामी, आयं इन्योत्पत्तिस्थानम्, इयाय, स अनेनाः पापरहितः, इनः, पापापापोपपान् पापमपराधम् अप्

न आप्रवन्ति तान् पापापापान् उपपान्ति रक्षयन्ति ताहशो निरपराघरक्षकान्, अन्-नान् प्रचुरान्, नृन् पपौ ररक्ष । तत्तस्मात्कारणात्, तत्तातस्तत्पिता सन् आतितं श्रेणीम् अतत विस्तारितवान् ॥

> छिनैः शफैः समीकेऽस्नैर्यतां गोखुरैरिव । हस्तिहस्तक्रमैः कीर्णे मुसलोलूखलैरिव ॥ २९ ॥ तेजिते तमसा जेरे रेजेऽसामततेऽजिते । भासितेऽरदनारीभे भेरीनादरतेसिभा ॥ ३० ॥ (युग्मम्)

> > (गतप्रत्यागतम्)

छित्रैरिति ॥ अक्षैः छित्रैः, अर्वतामश्वानां शकैः खुरैः गोखुरैरिव । अश्वशकानां मध्ये छित्रत्वेन गोखुरोपमोक्तिः । इस्तिइस्तक्रमैः ग्रुण्डालशुण्डाचरणैः मुसलोल्खलैरिव कीर्णे व्याप्ते, तेजिते प्रदीप्ते, असामतते असामभिः सकोपैस्तते व्याप्ते, अजिते अनभिभूते, भासिते प्रकाशिते, अरदनारीभे अरदना अदन्ता अरीणामिमा गजा यत्र, भेरीनादरते भेरीणां नादे रतं यस्य ताहशि, समीके सङ्गाभे तमसान्धकारेण जेरे जीर्ण विनष्टम् । तथा असिमा खड़दीप्ती, रेजे शोभिता ॥

गर्भाषोढा इव हयाः पङ्कात्यस्ता इव द्विपाः । उन्मत्ता इव तत्रासञ्क्षेमताः शस्त्रपाणयः ॥ ३१॥

गर्भेति ॥ तत्र सङ्कामे श्रेमता विष्णुसंबन्धिनः हया अश्वा गर्भापोढा गर्भनिर्गता इव, द्विपा गजाः पङ्कात्यस्ताः कर्दमनिर्गता इव, शस्त्रपाणयः सुभटा उन्मत्ता इव, आसन् ॥

अत्यध्वान्तां महोपायां चम्मुत्सुज्य वैष्णवीम् । अत्यध्वां तां महोऽपायां वैरीयां तत्तमोऽविशत् ॥ ३२ ॥ (समपादयमकम्)

अत्येति ॥ तत् तमो अत्यध्वान्तां ध्वान्तमुत्साहं न अतिकान्तां महोपायां महानु-पायो यस्यां तादृशं वैष्णवीं चमूम् उत्स्रज्य त्यक्ता, अत्यध्वाम् अध्वानमतिकान्ताम् । 'उपसर्गाद्धवनः' इति समासान्तः । महोऽपायां महसां प्रतापलक्षणते जसामपायो विनाशो यस्यां तादृशं तां वैरीयां शात्रवीं चमूम् अविशत् ॥

> अयानि तव तिष्ठ त्वं गृहाणायुधमायुधम् । इत्येकवाक्यौ वैरेऽपि तावाह्वेतां परस्परम् ॥ ३३ ॥

अयानीति ॥ अहं तव संमुखम् अयानि, त्वं तिष्ठ, आयुधम् आयुधं एहाण, इत्येवं मकारेण, वेरेऽपि एकवाक्यौ समानवाक्यौ, तौ परस्परम् आहेतामाहूतवन्तौ ॥

### छोछध्वजौ वहद्वाजिवेछौ तद्वत्तयो रथौ । युद्धाम्बुधौ द्विनावं चेदन्योन्यमभिपातुकम् ॥ ३४ ॥

छोलेति। चेद् यदि द्विनावं नौहयसमाहारः । 'नावो द्विगोः' इति टच्। अन्योन्यम् अ-भिपातुकं संमुखागमनशीलं स्यात् । तिहं लोलध्वजौ चश्चलकेतू, वहद्वाजिवेलौ वहन्तौ वाजिनावेव वेला ययोस्तौ, तयोविष्णुप्रतिविष्ण्वोः रथौ युद्धाम्बुधौ रणसमुद्रे, तद्वत् द्वि-नाववत् स्याताम् ॥

स मेनेऽनेन सामर्थ्यमग्रे युधि दिवौकसाम् । समेनेऽनेनसामर्थ्यमीयमानमरातिना ॥ ३५ ॥

(समपादयमकम्)

स इति ॥ स विष्णुरप्रे भाविनि, समेने समानस्वामिनि, युधि, अनेनसां पुण्यवतां दिवौकसां देवानाम्, अर्थ्य श्लाह्यम्, अनेन अरातिना सह ईयमानं प्राप्यमाणं सामर्थ्यं मेने ज्ञातवान् ॥

अरिरस्रं रणेऽस्राक्षीदाग्नेयं घीरदीघिति ।

अक्षान्ति हदयेऽनेकां निःसहं लङ्घयन्यथा ॥ ३६ ॥

अरिरिति ॥ अरिः शत्रुहृदये हृदि अनेकां प्रचुराम्, अक्षान्तिमक्षमां लह्यम् अतिकामन् यथा इव आग्नेयं विहिविकारं धीरदीधिति धीरदीप्ति, निःसहं दुःसहम्, अस्त्रं शस्त्रम्, अस्त्राक्षीत् मुक्तवान् ॥

कोपः कश्चिज्ज्वलत्यस्य कनकारमस्य किं द्रवः ।

कि किशुकवनं फुछं कि जिहा समवर्तिनः ॥ ३७ ॥

कोप इति ॥ अस्य शत्रोः किश्वत् कोपः कनकाश्मस्य सुमेरोः । 'अनोश्मायः' इति टच् । द्रवः किम्, फुळं पुष्पितं किशुकवनं पटाशवनं किम्, समवर्तिनो यमस्य जिङ्का किम्, इति आन्तिमुत्पादयन् ज्वटति दीप्तो जायते ॥

इत्याशङ्क्रच चिराज्जज्ञे संतप्तेर्भीरुकैः शिखी । इप्टचा शूरैः पराच्छेदि भिदेयं भीरुधीरयोः ॥ ३८ ॥

इतीति ॥ इत्येवंप्रकारेण आशङ्कष आशङ्कामुत्पाद्य चिरात् संतप्तिमीर्हकेभेयवत्पुरुषैः, दृष्ट्या अवलोकनमात्रेण शिखी दहनास्त्रम्, जहे ज्ञातः । श्र्रीः पराच्छेदि परिष्टिछन्न इयं भीरुधीरयोभिदा भेदः ॥

> सामिमीलदहो चक्षुः सामि मीलद्विपावलिः । नवपुष्करमस्याः किं न वपुष्करणं वपुः ॥ ३९ ॥

> > (पादादियमकम्)

सामीति ॥ अहो आश्चर्य सा द्विपाविः सामि अर्धे मील्सक्षुरमिमीलत् । अस्या द्विपावलेः किं नवपुष्करं ग्रुण्डादण्डाप्रं वपुः शरीरं करणमिन्द्रियजातं वपुरोजो नामिमी-लत् । अभिमीलदेव ॥

> अत्यन्तीनां हयालीयं सालिलङ्किषत स्यदात् । निसर्गः कश्चिदस्यास्ति शक्तस्यान्यस्य चाङ्गिनः ॥ ४० ॥ (निरोष्ठचः)

अत्यन्तीति ॥ सा इयं अत्यन्तीनाम् । 'अवारपार—' इति खः । भृशंगामिनी हयाली स्य-दाद् वेगादिललिक्षपत लिक्किप्रवर्ता । शक्तस्य समर्थस्य, अन्यस्य मीरोः, अस्य अ-क्षिनः, कश्चित् निसर्गः स्वभावोऽस्ति ॥

रवेरावरणं चापी कुर्वाणः शरणं शरेः।

कृष्णो मेवो जगर्जोचैर्व्याप्योपककुभं भुवः ॥ ४१ ॥

रविरिति ॥ चापी धनुष्मान् कृष्णो छक्ष्मणो विष्णुश्च श्रॅर्र्बाणै रवेः सूर्यस्यावरणं प्र-च्छादनं भुवः पृथ्व्याः शरणं विदारणं कुर्वाणः सन् । चापी शक्रधनुष्मान् , रवेरावरणम् , श्रॅरर्जेलें:, भुवः शरणं कुर्वाणः, कृष्णो सचकः, मेघ इव । उपककुमं दिशं दिशं प्रति । 'झयः' इति समासान्तः । व्याप्य, उचैरत्यर्थ जगर्ज ॥

अमरिष्यज्ञनः पूर्वे धूमध्यामाग्निशङ्कया ।

विद्युत्वन्तं वनं वीक्ष्य नामोक्ष्यचेत्स विप्रुषः ॥ ४२ ॥

अमरीति ॥ जनो विद्युत्वन्तं तिहिद्युक्तं घनं वीक्ष्यं स घनो विषुषो जलकणान्, चेत् न अमोक्ष्यत्, तदा धृमध्यामाधिशङ्कया धृमध्यामलबिह्धान्त्या पूर्वं प्रथमम् अमरिष्यत्॥

भूरिरभ्रभरा रेभी कोऽनेकानीककाननम्।

काकालिकी किलाकाले नोपापापोऽपि नापपुः ॥ ४३ ॥

(द्यक्षरपादः)

भूरीति ॥ किल लोकोक्ती भूरिः प्रचुरो रेभी ध्विनमान् कोऽश्रभरो मेघसमूहो-ऽनेकानीककाननं प्रचुरसैन्यकान्तारम्, अकाले असमये न**्उपाप व्याप । का अका-**लिकी विद्युत् प्रकरणात् न उपाप । अपि तु व्यापैव । आपो जलानि अपि न आपपु: ॥

> रणमेकार्णवं कर्तुमारेभेऽभ्रं शनै रसत् । अभ्द्रुह्निरपां घोरैरारेभे भ्रंशनैरसन् ॥ ४४ ॥

> > (समपादयमकम्)

रणिमितिं ॥ अश्रं मेघः, शनैर्मन्दमन्दं रसत् वदत् । सत् एकार्णवं रणं कर्तुम् आरेभे प्रारब्धवान् । तथा घोरैर्भयानकैरपां श्रंशनैः संघटनैः, आरेभे गर्जे सति असन्नविद्यमानी विद्यातात् अभूत् संजातः ॥

नागाननागा गगने सज्जाजिः सास्रजोऽस्रजत् । रिपुः प्रयपरुः पापाः परपारपरम्पराम् ॥ ४९ ॥

(द्यक्षरपादः)

नागेति ॥ अनागा निरपराधः सजाजिः प्रगुणितरणो रिपुः, सासजः सरुधिरान्, नागान् सर्पान्, असजन्मुक्तवान् । तथा च पापा नागाः परपारपरम्पराम् परं शत्रुं पिपुरति भरन्ति तेषां परपाराणां शत्रुभृत्यानां परम्परां श्रेणीं प्रपपरः प्रपूरितवन्तः ॥

> जलवेणीति संतुष्य तत्रासादित सा हसम् । विष्णोश्रमूर्विभाव्याहिं तत्रासादितसाहसम् ॥ ४६ ॥

> > (पादयमकम्)

जलेति ॥ विष्णोर्नारायणस्य सा चमूः सेना तत्र रणे जलवेणी जलधारा इति वि-भाव्य संतुष्य इसं हास्यम् आदित गृहीतवती । तथा आसादितसाहसम् आसादितं साहसं येन ताहशम्, अहिं सर्पे विभाव्य तत्रास ॥

> अधोऽधः पेतुरानीलाँ छेलिहानान्क्रशानवः । वर्षतो विषमम्भोदानशनेरिव राशयः ॥ ४७ ॥

अध इति ॥ कृशानवोऽमय आनीलान् ईपन्नीलान् विषं गरलं वर्षतो लेलिहानान् सर्पान् । अशने राशयो विद्युत्पुञ्जा आनीलान् समन्ततो नीलान्, विषं जलं वर्षतोऽम्भो-दान्मेघान् इव । अधोऽधः अधस्तात् । 'द्वितीयाम्रेडितान्तेपु' इति षष्ठवर्थे द्वितीया । पेतुः पतिताः ॥

वर्माण्यात्रपदीनानि दीनानि विभिदुः सदा । दुःसदा भुजगोपाया गोपाया दुर्भुखं वृथा ॥ १८ ॥

(शृङ्खलायमकम्)

वर्मेति ॥ दुःसदा दुर्गम्या भुजगोपायाः सर्पव्यापाराः आप्रपदीनानि आगुल्फप्राप्तानि । 'आप्रपदं प्राप्नोति' इति खः । सदा दीनानि क्षाणानि, वर्माणि संनद्दनानि विभिदुः । यु-क्तमेतत् । गोपाया रक्षा दुर्मुखे दुर्जने वृथा भवति ॥

सर्पवेणी विसर्पन्ती दानघारेव दन्तिनः । कटयोराकुला भ्रेजे शृङ्खला पादयोरिव ॥ ४९ ॥

सर्पेति ॥ आकुला व्याकुला सर्पवेणी पत्रगश्रेणी कटयोः कपोलयोविसर्पन्ती विज्ञम्भ-माणा सती दानधारेव, पादयोविंसर्पन्ती श्रृङ्खलेव, श्रेजे शोभिता ॥

> नागायत्तं सुजित्यामिर्नभोऽभूदिव दारितम् । नागायत्तं सुजित्यामिर्मायाभिर्नोदितं जनः ॥ ५० ॥

> > (पादयमकम्)

नागेति ॥ नागायत्तं सर्पव्याप्तं नभो गगनं सुजित्याभिः शोभनहलीभिदीरितं विदीर्णम् इत अभूत् । जनः आभिर्मायाभिः सुजित्य अनायासेन शत्रृजित्या उदितं तं प्रतिविष्णुं न न अगायत् । अगायदेव ॥

> दददेऽदोऽदरिद्रोऽरिरद्रिरोद्रोऽरुरादरी । दूरादरं दरं दद्वराद्री दद्वर्दरीर्दरी ॥ ५१ ॥

> > (द्यक्षरः)

ददरे इति ॥ अदिरद्रः पुण्यवान्, अदिरोद्रः पर्वतवद्भयानक आदिरा आदरवान् दरी भयानकोऽरिरुदः एतत् अरुर्वणं दददे दत्तवान् । आर्द्राः स्निग्धिचत्ता अरं शीघ्रं दरं भयं दद्वर्गताः । तथा च दूगहरीः कन्दरान् दद्वर्गतवन्तः ॥

> प्रोणिवीद्य सौपर्णः कीर्णपर्णः फणाभृतः । कृष्णोदीर्णोऽर्णवस्याग्निस्तरङ्गानिव घूर्णतः ॥ ५२ ॥

प्रीणिति ॥ अथारिप्रीद्यनन्तरं कृष्णोदीर्णो नारायणप्रेरितः सौपर्णो गरुडः कीर्णपर्णः प्रसारितपत्रः सन् पूर्णतो भ्रमतः फणाभृतः सर्पान् । अर्णवस्य समुद्रस्य अमिर्वाडवानल-स्तरङ्गानित्र । प्रार्णवात् प्रच्छादितवानः ॥

अरुणत्फाणिनगणानुचचार समुद्धृतान् । सोऽन्त्राणीव रुपा कर्षत्रुचचारसमुद्धृतान् ॥ ५३ ॥

(समपादयमकम्)

अरुणेति ॥ समुत् सहर्षः स मौपर्णः फाणिनगणान् सर्पायसमृहान्, अरुणद् रुद्धवान्। ततश्च उच्चारसमुद्धृतान् उच्चेगमनसमुद्धिप्तान्, खतान् अन्त्राणि इव रुषा कर्षन् सन् उच्चार उर्ध्व भक्षितवान् ॥

> गरो गिरिगुरुर्गेरिररागेरुरगैररम् । मुमुचेऽमी चमूगुचाममाचाममुचोऽमुचन् ॥ ५४ ॥

> > (द्यक्षरार्धः)

गर इति ।। गाँरैः शुक्रैररागैरनुरागरहितैरुरगैः सपैँगिरिगुरुः पर्वतगरिष्ठो गरो ग-रलं मुमुचे मुक्तः । अमी उरगा आचाममुचो भक्षणमुक्ताः सन्तोऽमा युगपद् उचां च-मूम् अमुचन् मुक्तवन्तः ॥

आधुनानः करं भानुरापतन्मण्डलस्थितिम् । प्रयोगं गारुडं प्राप्य नागदष्टोऽश्वसीदिव ॥ ५५ ॥ भाधुनेति ॥ भानुः सूर्यः । नागदष्टः सर्पदष्टः पुरुष इव गारुडं गरुडकृतं प्रयोगं प्राप्य मण्डलस्थिति परिवेषं मञ्जचकम् आपतन् करं किरणं इस्तम् आधुनानः कम्पयन् समश्वसीदुल्ललास ॥

स दिदंक्षाममायासीत्पिक्षराजो रुरुत्सया । सदिदं क्षाममायासीचिन्तयेवाहिमण्डलम् ॥ ५६ ॥

(पादयमकम्)

स दीति ॥ स पक्षिराजो गरुडो रुरुत्सया रोद्धामिच्छया अमा युगपत् दिदंक्षां दंष्टु-मिच्छाम् अयासीत् प्राप्तवान् । तथा च इदमहिमण्डलं सर्पतृर्दं क्षामं क्षीणं सत् चि-न्तया इव आयासीत् खेदमनुभवति स्म ॥

> पलायांचिकिरे नागा नैव नागान्महानृपाः । निस्तुदन्निष चङ्क्वा तान्गरुत्मान्पर्णवायुना ॥ ९७ ॥ वनेऽपूरि रिपूनेव नेयताक्षक्षतायने । पूतानेककनेता पू रिक्षकर्यर्थकक्षरि ॥ ९८ ॥ (युग्मम्)

> > (गतप्रत्यागतपादः)

पलायामित्यादि ॥ नागाः सर्पाः पलायांचिकिरे, महानुपा नरेन्द्राः नैत पलायांचिकिरे। पूतानेककनेता पूताः पिवर्त्राकृता अनेक येन ताह्यः कस्य विष्णोर्नेता वाहकः, पिवन्त्रीकुर्विह्रिष्णुवाहकः पूः पत्रमानः प्रत्रमाना गरुत्मान गरुहोऽपि तान् नागान, चक्ता निस्तुदन् सन्, नेयताक्षक्षतायने नेयानां प्राप्य गम्ये पदार्थे च रथे नेयः प्रत्रतेते' इत्युक्ते रथानां तेषु, 'विस्तारे जनके चके तशब्दोऽप्यभिधीयते' इत्युक्तेः। चकेषु अक्षेत्रक्रधार-काष्ठैः क्षतानि खण्डितानि अयनानि मार्गा यस्मिन् ताहिश, रिक्षकर्ययंकक्षरि रिक्षक-रिणो हिंसगजा अर्थकक्षरो अर्थस्य 'स्वामिनि नीरदे स्ये प्रधानेऽपि च वस्तुनि । देवद-नितनि वै दक्षर्यशब्दोऽभिधीयते ॥' इत्युक्तेः ऐरावतगजस्य कक्षाम् कच्छिन्त गच्छिन्त । विच् । ऐरावतस्पर्धावद्धा यत्र ताहिश, वने, रिपून् एत्र पर्णवायुना पक्षवातेन अपूरि आप्यायते स्म ॥

इति मोघं बभूवारिमन्त्रयुद्धमयुङ्क यत् । प्रागनालोचितस्यास्मिन्मन्त्रस्यावसरः कुतः ॥ ५९ ॥

इतीति ॥ अरिर्थन् मन्त्रयुद्धम् अयुङ्क तदित्येवंप्रकारेण मोघं निष्फलं बभूव । युक्त-मेतत् । यतः—अस्मिञ्शत्री प्रागनालोचितस्य प्रमाणनयनिक्षेपैरविचारितस्य, मन्त्रस्य अवसरः प्रस्तावः कुतः कस्मात् स्यात् ॥

> अविसारन्पराघातमित्थं कस्यचिदसारत्। यदर्थे यतते शूरस्तदर्थे विसारेत्कथम् ॥ ६०॥

अवीति ॥ इत्थमेवंप्रकारेण पराघातं शत्रुवधम् अविस्मरन् असाविरः कस्यचित्। 'अधीगर्थ-' इति कमणि घष्टी। अस्मरत्। युक्तमेतत्। यतः—शूरो यदर्थं यतते तदर्थं कथं विस्मरेत्॥

नन्धिस पयोऽस्तीति कुण्डोधीनां फलं भवेत् । समेत्य भुक्तमात्मीयं तत्संभुक्तं मया धनम् ॥ ६१॥

निविति ॥ ननु ऊथिस पयो दुग्धम् अस्ति इत्येव कुण्डोध्नीनां फलं भवेत् । अतो यदात्मीयं स्वकीयं धनं मया प्रतिविष्णुना समेत्य मिलित्वा भुक्तं तदेव संभुक्तं स॰ म्यग् भुक्तम् ॥

रणे प्राणाः सदातिथ्यं प्रीणितास्तथ्यमर्थिनः।

निःशेपास्तस्य ते मेऽस्य भुक्तशेषा हि कीर्तयः ॥ ६२ ॥

रण इति ॥ रणे प्राणाः आतिथ्यं भजनते । तथा निःशेषाः समस्ता अथिनो याचकाः तथ्यं सत्यं प्रीणिताः । युक्तमेतत् । हि यतः—तस्य ते, अस्य मे, कीर्तयो भुक्तशेषा भुक्तोद्धता भवेयुः ॥

भुज्यतेऽवारपारीणं मयकेनार्जितं यशः ।

मोऽयं लोभो गुणो वास्तु सहभोगो न सहाते ॥ ६३॥

भुज्यते इति ॥ एकेन एकाकिना मया अवारपारीणं पारावारगामि यशोऽर्जितं सद्ध-ज्यते । सोऽयं लोभः कार्पण्यं गुणो वास्तु । यतः—सहभोगः शत्रुणा सह मिलित्वा भोगो न सह्यते सोहुं शक्यते ॥

> अरावणञ्जगद्धिश्वं करवे तदविष्णु वा । नयोक्तव्याजरासंधं वागितोऽन्या न वर्तते ॥ ६४ ॥

अरावेति ॥ तद् विश्वं समस्तं जगदरावणं रावणरहितम्, अविष्णु लक्ष्मणरहितं वा करवे । इतोऽस्याः प्रतिज्ञाया अन्या नयोक्तव्या नयेन उक्तं व्यं संवरणं यया सा नीतिप्रतिपादितसंवरणा अजरा नूतना वाग् असंधम् अप्रतिज्ञं यथा स्याक्तथा, न वर्तते ॥ भारतीये—अरा शत्रो, अणन् गर्जन् अहमविष्णु नारायणरहितम् अजरासंधं जरासंधरहितं वा ॥

इति चक्रस्य तत्कालमध्यगादभियोगतः । अकालचक्रं लोकोऽयमध्यगादभियो गतः ॥ ६९॥

(समपादयमकम्)

इतीति ॥ तत्तस्मात्कारणादित्युक्तप्रकारेण अभियोगत उद्यमात, चक्रस्य काल-मवसरम् अध्यगात् स्मृतवान् । तथा अभियोऽभयाद् गतो निर्यातोऽयं लोकोऽकाल-चक्रम्, अध्यगात् ज्ञातवान् ॥

## तथायुधिष्ठिरन्तारं कीर्त्या बलमधिष्ठितम् । चिन्तागृहप्रवेशैकप्रारम्भो राममाविशत् ॥ ६६ ॥

तथेति ॥ चिन्तागृहप्रवेशैकप्रारम्भः चिन्ताया एव गृहस्य संबन्धिनः प्रवेशस्य एकः प्रारम्भः, आयुधिष्ठि अतिशयितागुधवत् बलं सैन्यम् अधिष्ठितम्, रन्तारं कीडन्तं रामं राघवम्, आविशत् ॥ भारतीये—तारमुचं बलम् अधिष्ठितं गुधिष्ठिरं प्रधानपाण्डवं रामं बलमदं च ॥

असुग्रीवाभियोगार्तमनाशं नरि पौरुषम् । विद्धेऽनाकुलं सैन्यमनाशं न रिपो रुषम् ॥ ६७॥

(समपादयमकम्)

अस्विति ॥ असुप्रीवाभियोगार्ते सुप्रीवस्याभियोगाभावेन ऋतं सुप्रीवोद्यमाभावेना-दितम् अनाशं कलत्रपुत्रादौ अलोभितया स्वस्थं सैन्यम् अनाकुलमन्यप्रं सत् रिपौ शत्रौ निर जने अनाशमनश्वरं पौरुषं विद्धे । रुषं न विद्धे ॥ भारतीये — असुप्रीवाभियोगार्तं कण्ठगतप्राणादितम् नाकुलं नकुलसंबन्धि ॥

> योऽपि ना हनुमानाजेर्नुष्टो भेरिरवो गतिः। नोऽरुजे तीर्थनीत्याथोऽसी सहायकमस्तुत ॥ ६८॥ योऽर्जुनोऽसौ स रुष्टोऽपि नाभेजे हायतीरिह । नुरर्थकमनीवोमा नागत्यास्तु तथोतिजे ॥ ६९॥

> > (गोमूत्रिकान्बधः)

योऽपीति ॥ अथ उ अहो योऽपि आजेः सङ्गामात्, जुष्टः धीतः, भेरिग्वो दुन्दुभि-ध्वनिर्ना पुरुषो हनुमान्, नोऽस्माकं तीर्थनीत्या पत्राहमन्त्रेण अरुजेऽभहाय गतिरित्त । असौ सहायकं मित्रसमूहम्, अस्तुत प्राधितवान् ॥ भारतीये गोम्त्रिकावन्धगर्भ-श्लोकेन—यः स लोकप्रसिद्धोऽर्जुनो मध्यमपाण्डवो रुष्टोऽपि सिन्नह रणे असौ खहे आयतीरुत्तरफलानि न आभेजे आधितवती । तथा उतिजे रक्षाजाते इह रणे नुः पुरु-षस्य अगत्या अनीत्या उमा कीर्तिः । अर्थकमनी द्रव्यमनोहरा इव । न अस्तु ॥

हस्तच्युतास्त्रमाकम्पं मीलिताक्षं बलं जलम्।

वाताहतमिवोत्सुज्य न सा वेद क्रियान्तरम् ॥ ७० ॥

इस्तेति ॥ इस्तच्युतास्त्रं करगछितशस्त्रं, मीछिताक्षं संकुचितछोचनं, बळं सैन्यं, वाताहतं जलम् इव । आकम्पम् उत्सञ्य परित्यज्य, क्रियान्तरं न स्म वेद जानाति ॥

दूरक्षेशविभीमोऽस्मिन्निति वेपशुमीयुषि ।

त्रस्तं युद्धे परं सैन्यं विजगाहे विभीषणः ॥ ७१ ॥

दूरेति ॥ दूरक्षेशिवभीमो दूरक्षेण दुःखेन रिक्षितुमशक्येन ईशेन रावणेन विभीमो भ-यानको विभीषणो राक्षसः इत्येवंप्रकारेण, वेपशुं कम्पम्, ईगुषि गतवति, अस्मिन् गुद्धे रणे अस्तं परमुत्कृष्टं सैन्यं विजगाहे विलोडितवान् ॥ भारतीये—विभीषणो भयानको भीमो द्वितीयपाण्डवो दूरक्षे दुष्टरक्षे गुद्धे शवि शववत् सैन्यम् ॥

> अजित्वान्यं श्रिया विष्णोरिररंसोरसी सरत्। संमुखं चक्रमुद्द्योतैरिरंसोरसीसरत्॥ ७२॥

> > (समपादयमकम्)

अजित्वेति ॥ अरिः प्रतिविष्णुरन्यम् अजित्वा श्रिया छक्ष्म्या सह अरिरंसोः क्रीडितु-मनिच्छोर्विष्णोरंसोरसी स्कन्धवक्षसी उद्योतैः प्रकाशैः संमुखं यथा भवति तथा सरत् गच्छत्, चक्रम् , असीसरत् प्रेरितवान् ॥

> स प्रभाविकाँमं भूमेः कार्मुको नर्मयन्परान् । वामोऽथ चैंकं वक्रोऽरिः [प्रमुमोच न विक्रम्] ॥ ७३॥ (सूढचतुर्थपादः)

म इति ॥ अथ भूमेः कामुकः कामी वामः प्रतिकूलः वकः कुटिलः सोऽरिः परान् नमयन् सन् प्रभाविकमं प्रभावी क्रमो यस्य तत् चकं प्रमुमोच त्यक्तवान् । विक्रमं पराक्रमं न प्रमुमोच ॥ अनुलोमगत्या द्वितीयाक्षरेः, विलोमगत्या चतुर्थाक्षरेः, पश्चमाक्षरेः पुनरनुलोमगत्या चतुर्थपादोद्धारः ॥

> सन्नेरुन्नैः सुसंसन्ने सीरिसीरासिरासरत् । सा ररास रसा सारा सुराः सन्नंसिरेऽसुराः ॥ ७४ ॥

> > (द्यक्षरः)

सम्नेरिति ॥ सम्नेः सूर्यस्य उद्याः किरणैः सुसंसम्बे संकृचितम् । तथा च सीरिसी-रासिः सीरी बलभद्रश्वासा सीरासिः मीरो हलमेव असिर्यस्य सःच आसरत् विजृम्भते स्म । तथा सारा प्रधाना सा रसा पृथ्वी ररास ध्वनितवर्ता । तथा सुरा देवा असुरा दानवाः सम्नंसिरे पतिताः ॥

> अरथाश्वं हरिर्युद्धमध्यवासादसिन्धुरम् । वीक्ष्यास्त्रं विद्धत्सैन्यमध्यवासादसिं धुरम् ॥ ७९ ॥

> > (समपादयमकम्)

अरेति ॥ हरिरध्यवासात् ।निश्चयात् युद्धं रणं ।विद्धत् कुर्वन् अरथाश्वं रथवाजिरहि-तम् असिन्धुरं गजरहितं सैन्यं विद्धत् अस्त्रं वीक्ष्य, धुरं प्रधानम् असि खङ्गम् अध्य-वासात् गृहीतवान् ॥ आज्ञासमापनीयेन विष्णुनैवास्त्रमैक्ष्यत । तेनैव तद्यदाः केन निःशेषं समभुज्यत ॥ ७६ ॥

आहेति ॥ आज्ञासमापनीयेन प्रतिज्ञानिर्वाहकेण, विष्णुनैव अस्तं चक्रमैक्ष्यतावलो-कितम् । तथा तेनैव विष्णुनैव तद् यश ऐक्ष्यत । निःशेषं सकलं केन समभुज्यत भुक्तम् । न केनापि ॥

> न तद्धजतटं गच्छन्न रराज स्यदारुणम् । अर्कोऽज्जनाद्विपर्वेव नरराजस्य दारुणम् ॥ ७७ ॥

> > (समपादयमकम्)

नेति ॥ स्यदारुणं वेगलोहितं तच्चकं नरराजस्य दारुणं भुजतटं गच्छत् सत् । अज-नाद्रिपर्व अञ्जनगिरितटं गच्छन्नर्कः सूर्य इव । न न रराज रराजैव ॥

> भियेदमिति नैकोऽपि जज्ञे तत्केशवः परम् । यस्यांसमगमचकं वोडा भारं हि बोधति ॥ ७८ ॥

भियेदमिति ॥ एकोऽपि भिया भयेन इदम् इति न जज्ञे ज्ञातवान् । परं केवलं यस्य अंसं प्रति चक्रम् अगमत् स केशवस्तचक्रं जज्ञे । युक्तमेतत् । हि यतः बोढा वाहको, भारं बोधित जानाति ॥

> उत्तमोऽपरतो दुःखमुत्तमोऽभ्युद्योऽन्यतः । आसीद्तिक्रमं तसिन्नासीद्ति रवाविव ॥ ७९ ॥

> > (अर्धपादादियमकः)

उत्तेति ॥ अपरतः पृष्ठतः, उत्तम उद्गतान्धकारं दुःखम्, अन्यतोऽप्रत उत्तम उत्कृष्टोऽभ्युदयः, तस्मिन् चके । रवी इव । अतिक्रमम् आसीदति आगच्छति सिन, आसीत् ॥

> चकं दुःसहमालोक्य चक्रन्दुः सहसारयः । मृतोत्पन्नेव साश्वा साश्वासा सा वेष्णवी चमूः ॥ ८० ॥

चक्रमिति ॥ अरयो दुःसहं चक्रम् आलोक्य सहसा श्रीघ्रं चक्रन्दुराक्रन्दितवन्तः । तथा—साश्वा सतुरगा साश्वासा आश्वाससिहता सा वैष्णवी चमूर्मृतोत्पन्ना पूर्व मृता पश्चादुत्पन्नेवासीत् ॥

हस्तच्युते गते कापि कीहशोऽप्यनुशेरते । साम्राज्यमूलेऽतीतेऽपि तादवस्थ्यं ययौ रिपुः ॥ ८१ ॥ इस्तेति ॥ कीहशोऽपि पुरुषा वस्तुनि हस्तच्युते करपतिने कापि गते सति अनुशेरते पश्चात्तापं कुर्वन्ते । रिपुः साम्राज्यमूले हस्त्यश्वरयपदातिलक्षणेऽतीते लोचनगोचग्र-तिक्रान्तेऽपि सति, तादवस्थ्यं तदवस्थतां ययौ ॥

> कृपया नापि मोहेन हस्तप्राप्तं हि दुस्त्यजम् । किंतु रात्रूत्तरप्रौढिं शुश्रूषुः स व्यलम्बत ॥ ८२ ॥

कृपयेति ॥ हस्तप्राप्तं करगतं वस्तु, कृपयानुकम्पया, मोहेनापि न दुस्यजम् । किंतु स शत्र्त्तरप्रीदि रिपोर्त्तरकालीनसामर्थ्य शुश्रृपुराकणीयतुमिच्छुः सन् व्यलम्बत कालयापनां चकार ॥

> अत्यन्तकोऽपकारेण निरास्थन्न तदानवम् । अत्यन्तकोपकारेण निरास्थं नतदानवम् ॥ ८३ ॥ (अर्धसमः मुरजसमुद्गकबन्धः)

अत्यन्तेति ॥ अत्यन्तको विष्णुरत्यन्तकोपकारेणातिशयितकोधकारिणा अपकारेण निरास्थं चत्रछं नतदानवं नता दानवा येन ताहशं तद् आनवम् अना रथस्य इदमानवं चक्रं न निरास्थत् निक्षिप्तवान् ॥

> व्यापिपद्यापिपद्मोऽसो रूक्षोरू क्षोभपीवरो । तो भुजो भूभुजो पूर्व वाचोवाचोद्धरो विभुः ॥ ८४ ॥ (ओष्ठ्यः)

व्यापीति ॥ व्यापिपदाः व्यापी प्रतिषेधकः पद्मी रामी यस्य व्यापिनी कामव्यापारचतुरा पद्मा लक्ष्मीर्यस्य उद्धर उत्कटः असी, विभुर्लक्ष्मणी नारायणश्च । पूर्व वाचा वाण्योवाच, पश्चात् क्षोभपीवरी क्षोभपुष्टी रूक्षोरू कर्कशोरू भूभुजी भुवं भुक्राते इत्येवंशीली, ती भुजी व्यापिपत् व्यापारितवान् ॥

भोगः स एव सा संपन्नम हानिश्च यस्यते । सीतापणेऽपवादो मे न महानिश्चयस्य ते ॥ ८९ ॥

(समपादयमकम्)

भीग इति ॥ है प्रतिविष्णो, यतो महानिश्चयस्य गृहीतप्रीडप्रतिज्ञस्य ते तव स एव भोगः 'सैन्यनाट्यनिधिरलभोजनान्यासनं शयनभाजनोऽपरम् । वाहनेन समिन्यभी-दिसतं भोगमाप स दशाङ्गमीश्वरः ॥' इत्युक्तभेददशाङ्गलक्षणः, सेव संप्रहक्षमीः, अस्ति, अतो नम नम्रो भव, यस्यते यत्नं कुर्वते मे मह्यं सीतापणे जानकीदाने भूमिदानेऽप-वादो जनदूषणं हानिश्च न स्यात् ॥

प्रत्याहतं सुराजाननामकीर्तिरिति सा सः । प्रत्याह तं सुरा जानन्कथाक्षेपेण शात्रवः ॥ ८६ ॥ (विषमपाद्यमकम्) प्रति ॥ सुराः कोमलध्विनः सुराजा शोभनो राजा । 'न पूजनात्' इति समासान्ता-भावः । स शात्रवः शत्रुः । नामकीतिः त्रैलोक्यकण्टकेति जरासंघेति नान्नैव कीतिः इति जानन् कथाक्षेपेण आनन् श्वसन् सन्, प्रताहतं तं नारायणं प्रताह सम प्रत्युत्तरगो-चरीकृतवान् ॥

> रजङ्खेन दुर्दानं सुदानाः कृपयासवः । दृष्टोऽपन्थास्त्वया मार्गे दावाग्निनीपि लङ्कते ॥ ८७ ॥

रजेति ॥ छलेन दुर्दानं रजः स्यात् तथा असवः प्राणाः कृपया सुदानाः सुखदेयाः स्युः । त्वया दृष्टोऽपन्थाः मार्गं न लङ्कते । दावाग्निरपि न लङ्कते ॥

> त्रासो विरूपरेखा वा छायाया यदि वा हतिः। मानिनः शठ मन्यन्ते तृणायापि न नायकम्॥ ८८॥

त्रासविति ॥ हे शठं, मानिनोऽभिमानवन्तो मृल्यज्ञानिनो रत्नपरीक्षकाः । नायकं स्वामिनं, प्रधानरत्नं तृणायापि तणतुलनामपि । 'मन्यकर्मणि' इति चतुर्था । न मन्यन्ते । यदि तत्र त्रास उद्वेगो भङ्गः विरूपरेखा रौद्रत्वम् असीन्दर्यम् छायाया लोकव्यवहारस्य कान्तिविशेषस्य हितर्नाशः स्यात् ॥

शिश्रीषतोऽन्यमीत्सीयै पारावारीणमात्मनः । यदाः संकुचति व्याप्तं किंवानेनार्जियप्यते ॥ ८९ ॥

शिश्रीति ॥ ईर्त्सीये विधितुमिच्छाये अन्यं परं शिश्रीषतः सैवितुमिच्छत आत्मनः पु-रुषस्य पारावारीणं पारावारमलं गामि व्याप्तं प्रसतं यशः संकुचित संकोचं प्राप्नोति । अनेन परसेवनेन किम् अर्जीयेष्यते । न किमिष ॥

> विधुरास्ते त्रपापेतः पराश्रये च ये स्थिताः । विधुरास्ते त्रपापेतः पूष्णो नास्योदये रविः ॥ ९० ॥

> > (विषमपादयमकम्)

विध्विति ॥ ये पराश्रये स्थितास्ते विधुग भातास्त्रपापेतः त्रपामपयन्ति । किए । निर्रुजाः स्युः । यतः—विधुश्चन्द्रः पूष्णः सूर्यस्योदये त्रपापेतो लजयात्यक्तः, सन् आस्ते । अस्य चन्द्रस्योदये रावेः सूर्यस्त्रपापेतो नास्ते ॥

> मा ज्ञाय्यस्मि निरस्नोऽहं हस्तेनास्त्रं हि मुच्यते। ततस्तलप्रहारेण मुञ्चास्त्रं काथयामि ते॥ ९१॥

मा ज्ञायीति ॥ हे विष्णो, अहं निरस्त्रोऽस्त्रगहितोऽस्मि इति त्वया मा ज्ञायि मा बोधि । हि यतः हस्तेनास्त्रं मुच्यते । ततः कारणात् । अस्त्रं मुञ्ज, तलप्रहारेण ते तव । 'जासिनिप्रहणनाटक्राथ-'इति षष्टी । काथयामि त्वां हन्मि ॥

## इत्याकर्ण्य तमुत्साहं साहंकारं सुरावली । सुरावलीला सारांसं सारां संप्रदारांस तम् ॥ ९२ ॥

(शृङ्खलायमकः)

इत्येति ॥ सुगवळीळा सुगवा मधुरध्वनिळीळा यस्याः ताहक् सुरावळी देववृन्दम् इति पूर्वोक्तं तम् उत्साहम् आकर्ण्, साहंकारं सगव साशंसं सप्रशंसं साशं सवाञ्छं तं लोक-प्रतीतं प्रतिविष्णुं संप्रशशंस प्रशंसां कृतवती ॥

शोर्यं हीश्व कुलीनस्य स्वे नुः सद्मार्गलाञ्छनम् । विस्तितीवोक्तये भेर्यः स्वेनुः सद्मार्गलाञ्छनम् ॥ ९३॥

(समपादयमकम्)

र्शार्थमिति ॥ भेर्थः कुलीनस्य नुः शौर्य हीश्व स्वे आत्मीये स्याताम् । तथा वसु सद्मा-र्गलाञ्छनं सतां सत्पुरुषाणां मार्गस्य लाञ्छनं चिद्रमेव वसु अस्ति इति उक्तये इव स-द्मार्गलाञ्छनं मन्दिरार्गलोहहृतं यथा स्यात्तथा स्वेनुध्वनितवत्यः ॥

> गाथका गाथकावन्धेः सज्जगुः स्थाम सज्जगुः । राशिराशिश्रवन्नाम वन्दिनां गुणवन्दिनाम् ॥ ९४ ॥

गाथका इति ॥ गाथका मङ्गलपाठकाः सत् समीचीनं स्थाम बलं गाथकाबन्धैर्जगु-गीयन्ति स्म । तथा—सजगुः सजा गाँवीणी यस्य चतुरवचनो गुणवन्दिनां गुणस्तवनशी-लानां वन्दिनां राशिः समृहो नाम अभिधानम् आशिश्रवत् श्रावितवान् ॥

> देवैर्विमानशालायामाश्रितैर्मत्तवारणीम् । रणरङ्गस्तयोस्तत्र पृर्वरङ्ग इवाभवत् ॥ ९९ ॥

देवैरिति ॥ तत्र युद्धे तयोविंग्णुप्रतिविष्ण्वो रणरहः विमानशालायां मत्तवारणीं मत्ता-लम्बनम् आश्रितेर्देवैः । पष्टयां प्राप्तायां तृतीया । देवानां पूर्वरङ्ग इव अभवत् संजातः ॥

> नामोचितेन चक्रान्तं दोष्णावत्यीमुचद्धरिः । नामोचि तेन च क्रान्तं वैर्यं जगति वैरिणा ॥ ९६ ॥

> > (विषमपादयमकम्)

नामोचितेनेति ॥ हरिर्नामोचितेन कीर्तनयोग्येन दोष्णा बाहुना चक्रान्तं चक्रस्वरूषं शस्त्रम् आवर्त्य श्रमियत्वा, अमुचत् त्यक्तवान् । तेन वैरिणा तु जगति भुवने क्रान्तं प्रस्तं धेर्यं नामोचि त्यक्तम् ॥

तेनार्जितात्मशिरसा श्रीः कथं सा बहिःशिरः । इतीवोत्सुज्यं सोऽन्याङ्गमुत्तमाङ्गमतोऽग्रहीत् ॥ ९७ ॥ तेनेति ॥ स नारायणस्तेन वैरिणा आत्मशिरसा निजमस्तकेन कृत्वा अर्जिता सा श्रीबीहि:शिरः शिरसो बहिः कथं स्यादितीव हेतोरन्याक्रमुत्सज्य अतो रिपुत उत्तमाक्षं शिरोऽप्रहीत् ॥

श्रीवा हते क्षरत्तन्त्री वैरराजे समन्ततः । धुनी सधातुस्यन्देव वै रराजे समं ततः ॥ ९८ ॥

(समपादयमकम्)

श्रीविति ॥ ततः शिरक्छेदानन्तरं वैरराजे प्रतिविष्णौ हते सति क्षरत्तर्त्रा स्रवन्नाहिका श्रीवा सधातुस्यन्दा गैरिकप्रस्रवणा धुनी नदी इव समं युगपत्, समन्ततः सामस्त्येन वै निश्चये रराजे शोभिता ॥

इत्यवानि द्विषनदेवेदिव्यवानिषतानकाः।

जित्वाद्यानि स्थितोऽनर्तीदमोवानि स नारदः ॥ ९९ ॥

इत्यघेति ॥ इत्येवंप्रकारेण [विष्णुना] द्विषन् प्रतिविष्णुरघानि हतः । तथा देवैदिव आनकाः पटहा अघानिषत आहताः । तथा अमोघानि निष्फलानि अघानि पापानि जित्वा स्थितः स नारदो ब्रह्मपुत्रः अनतीत् । नृत्यं कृतवान् ॥

सत्रा संभ्रमसंपातैः सत्रासं भ्रमरेश्चिता ।

ता माल्यमालिकाः पेतुस्तामाल्य इव नाकतः ॥ १०० ॥

सत्रेति ॥ चिताः पुष्टास्ता माल्यमालिकाः पुष्पमालाः । तामाल्यः तमालकुमुर्मानिभिता इव । सत्रासं सभयं यथा स्यात्तथा संज्ञमसंपातः संज्ञमेण संपातो येषां तेर्ज्ञमेरेः मत्रा मार्घ नाकतः स्वर्गतः पेतुः ॥

> अद्देशतामुभौ सेन्द्रैविंशेषेण जगद्विषत् । पौरुषं पुरुषायत्तं मरणं हि विधेर्वशम् ॥ १०१ ॥

अदक्षेतामिति ॥ सेन्द्रेरिन्द्रसिहतंत्रिशेषेणोर्भा विष्णुप्रतिविष्णु अदक्षेतां दृष्टी । जगत् द्विषत् पौरुषं पुरुषायत्तं वर्तते । मरणं विधेर्वशम् अस्ति । द्वि स्फुटम् ॥

शुद्धां शुद्धान्तवसति संगतः कर्मसङ्गतः ।

मुख्योद्यावो ददे मुख्यो बाप्पेण त्र्यञ्जलं जलम् ॥ १०२ ॥

शुद्धामिति ॥ कर्मसङ्गतः क्रियासंबन्धात्, शुद्धां पवित्रां शुद्धान्तवसतिम् अन्तःपुर-मन्दिरं संगतः प्राप्तो मुख्यः प्रधानो मुख्योद्याचो मुख्यानां प्रधानाङ्गनानामुद्यावः सम्हो बाष्येणाशुणा त्र्यक्रलम् अक्रलित्रयमितम् । 'हित्रिभ्यामकलेः' इति टच् । जलंददे दत्तवान् ॥

> पुरो रिपोरपारोऽपि तत्तृत्तापातपोऽतपत् । विवेशेवावशोऽवेशो नृमानं मानिनीमनः ॥ १०३ ॥

> > (ब्यक्षरपादः)

पुरोरिति ॥ पुरोर्महतस्तत् तस्मात् रिपोः शत्रोहत्तापातपः संतापातपोऽतपदुज-ज्वाल । तु पुनः अपारोऽवशोऽपराभीनोऽवेशोऽवगत ईशो यस्य निःस्वामिक उत्तापातपो मानिनीमनोऽपि तृमानिमव विवेश प्रविष्टवान् ॥

> हरिः कान्तमतं भूतगरिमान्तगतं बत । वरित्सुं तत्र तष्ट्वा तमरिणान्तरतप्यत ॥ १०४ ॥

> > (अश्वप्लुतबन्धादिः)

हरिरिति ॥ हरिः ऋान्तमतम् अनुक्तकारिणं भूतगरिमान्तगतं भूतगरिमावसानगतं भूतव्यापारव्याप्तिविपर्ययप्राप्तं वरित्सुं हन्तुभिच्छुं तं प्रतिविष्णुं तत्र युद्धे अरिणा चक्रेण तथ्या हत्वा अन्तरन्तः करणे वत स्रेदे अतप्यत स्वयं तप्यते सम ॥

सत्यतो विभया ज्यूहे समुत्पत्या महोरसा । सत्यतो विभया ज्यूहे समुत्पत्या महोरसा ॥ १०५ ॥ (अर्थसमः समुद्रकगोमूत्रिकामुरजादिबन्धः)

सत्येति ॥ महोरसा विस्तीर्णवक्षसा पत्या विष्णुना सती समीचीना विभया विगतविधुरा समुत् सहर्षा महोरसा तेजोरसा आ छक्ष्मीर्व्यूहे रणे सत्यतः सत्यादेनं प्रतिविष्णुं जेष्यामीति निश्चयाद् विभया विशिष्टप्रभया प्रतापेन अतः प्रतिविष्णुवधात् समुत्पत्य आगत्य व्यूहे परिणीता ॥

बिलमानर्चयावेद्य बिलमानर्च संयुगे । निर्ययौ भृतलोकं तं निर्ययौ भृतलोचितम् ॥१०६॥

बलीति ॥ बलिमान् बलिनोऽस्य सन्तीति विष्णुनिर्ययौ निरश्वे संयुगे रणे तं प्रतिविष्णुं भूतलोचितमवनीतलयोग्यं बलिम् अर्चया पूजया आवेद्य संकल्प्य भ्तलोकं भूतसमृहम् आनर्च पुजितवान्, तथा निर्ययौ रणात्रिर्गतः ॥

याहतेशादते सीता साह तेजोधिके रिपौ । व्याहते श्वसितै रागं प्राह तेन सा संयुता ॥ १०७ ॥

येति ॥ या ईशास्त्वामिनो रामाहते विना हता खिन्ना सा सीता जानकी तेजो-धिके प्रतापाधिके रिपौ शत्री व्याहते सित तेन रामेण संयुता सती श्वसितै रागं प्रीतिम् अह कष्टेन प्राह स्म प्रकटितवती ॥ भारतीये—ईशास्प्रतिविष्णोः ऋते । अहता अखिना प्रसन्ता । तेन विष्णुना । सीता भूमिः ॥

कौरवीं गतिमुच्छेत्तुमदुर्योधनपाटवम् ।

ये ते सख्येन विकान्ताः स स्वां तेम्यो ददौ भुवम् ॥ १०८॥ कौरेति ॥ ये ते विभीषणप्रभृतयो रावणबान्धवा विकान्ताः सुयोजिताः सन्तः कौरवीं कुत्सितरवसंबिन्धनीम् 'तिसमन्नाथे मृते कथं भवद्भिजीवनीयम्' इति लोकापवाद-रूपां गतिम् उच्छेत्तुम् याधनपाटवं युद्धपटुत्वम् अदुर्दत्तवन्तः । स सख्येन मिन्नत्वेन स्वां युद्धजितां भुवं तेभ्यो विभीषणादिभ्यो ददौ दत्तवान् ॥ भारतीये—ये पाण्डवाः कौरवीं कुरूणामिमां गतिम् अदुर्योधनपाटवं न विद्यते दुर्योधनस्य राज्ञः पाटवं पटुत्वं जीवनं यत्र तादृग् यथा स्यात्तथा उच्छेत्तुं विक्रान्ताः । तेभ्यः पाण्डवेभ्यः स विष्णुः स्वां स्वकीयां भुवम् ददौ ॥

> सरक्षोवरजो राज्यं धर्मपुत्रोऽथ फल्गुनः । भीमोहतापरुद्धारि लब्ध्वासीद्वेरतः प्रभोः ॥ १०९ ॥

सरेति ॥ अथ स्वभूमिदानानन्तरं स रक्षोवरजो रावणानुजो विभीषणः फल्युनः निःसाराद् वैरतो वैराद् भीमोहतापरुद्धारि भिया मोहेन तापेन च रुद्धा अरयो यस्मान्ताहरां राज्यं लब्ध्वा प्रभो रामस्य धर्मपुत्रः प्रतिपन्नपुत्रः आसीत् ॥ भारतीये—धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः, भीमस्तदनुजः, फल्युनोऽर्जुनः, अवरजः अवगतं रजो यस्येत्येनोमल-रहितं हतापरुद्धारि हता अपरुद्धाश्च अरयो यत्र ताहरां राज्यं लब्ध्वा प्रभोः कृष्णस्य रतः प्रीतः सरक्षः रक्षासहितः आसीत् ॥

ततो विधातुमन्येषां निश्चकामवसुं धराम् । आत्मीयां रक्षितुं चक्री निश्चकाम वसुंघराम् ॥ ११० ॥ (समपादयमकम्)

तत इति ॥ ततो विभीषणाय पाण्डवेभ्यश्च राज्यसमप्णानन्तरं चक्री नारायणोऽन्येषां शत्र्णां धरां पृथ्वीं निश्वको निर्घाटकाम् अवसुं निर्द्रच्यां विधातुं कर्तुम् आत्मीयां स्वकीयां वसुंधरां पृथ्वीं रक्षितुं निश्वकाम निर्गतवान् ॥

हरितो हरितो विम्युराम्यो राम्यो विनारयः ।

तेऽभ्यस्तेभ्यः स्वद्शभ्यः केवलं केऽवलन्न वं।।। १११॥

हरित इति ॥ हरितो दिशो हरितो नारायणाट्, बिभ्युः । ते के । अभ्यो निर्भया येऽरय आभ्यो दिग्भ्यः तेभ्यः प्रख्यातेभ्यः स्वदेशेभ्यो राभ्यो द्रव्येभ्यो विना केवलं परं न अवलन् ॥

आशिश्रियत्रदीनाथो गङ्गा सिन्धुश्च केशवम् । आशि श्रियं न दीनाथो दिग्भीता तेन विभ्रता ॥ ११२ ॥ (विषमपादयमकम्)

आशिर्धाति ॥ नदीनाथो माधवो देवो वरतन्तुदैवः प्रह्लादनदेवश्च गङ्गा सिन्धुश्च केशवं नारायणम् आशिश्यित् सेवते स्म । अथो अनन्तरं श्रियं विश्रता तेन नारायणेन दीना भीता दिक् (किं) न आशि । अपि तु ज्याप्तिव ॥

## वाजीभविषिनेऽयेथे जीनारावे रजोमये । भराद्षेते राजोने विवेषेऽरिशतैरिष ॥ ११३ ॥

(अर्धभ्रमः)

वाजीति ॥ अयेये अगम्ये जीनारावे क्षीणशब्दे रजोमये धूलिप्रचुरे राजोने शत्रुहीने वाजीभविषिने तुरगगजरणे भराद् रणतत्परतायाः अपेतैरपगतैररिशतैरपि विवेषे कम्पितम् ॥

> न नाम प्रतिसामन्तं त्रेसुः के संघृत्तयः। ननाम प्रतिसामं तं प्रकृत्या प्रातिकूलिकः॥ ११४॥

> > (विपमपाद्यमकम्)

नेति ॥ के संघरतयः सामवायिकाः क्षत्रियाः, प्रतिसामन्तं सामन्तं प्रातन्तं प्रति, नाम अहो न त्रेसुस्रस्ताः । अपि तु सर्वेऽपि । अतएव प्रातिकृत्विकः प्रतिकृतं वर्तमानस्तं नारा-यणं प्रकृत्या स्वभावतः प्रतिमामं यथोपशमं यथा स्यात्त्रया ननाम नमस्कृतवान् ॥

> कमन्यं यः समुन्न तमकरोत्करदा मतः । गम्भीरां वार्धिविततिमकरोत्करदामतः ॥ ११५ ॥

> > (समपादयमकम्)

कमिति ॥ यः समुत् सहर्षः करदा सिद्धायदात्रा मत इष्टः सन् गम्भीरां वाधिविततिं समुद्रविस्तारकरदां सिद्धायदात्रीम् अकरोत् । अतः कम् अन्यं तं करदं न अकरोत् । अपि तु सर्वम् ॥

त्रस्तेऽराववरास्तेऽत्र कंशवेन नवेऽशके । तेषे चारु रुचापेते नाधुते न नतेऽधुना ॥ ११६ ॥

(गनप्रत्यागतचरणः)

त्रस्त इति ॥ अनुना संप्रति केशवेन लक्ष्मणेन विष्णुना त्रस्ते भीतेऽवरास्ते आहि-ष्णोर्वरेण प्रधानेन ज्येष्टेन रामेणास्ते क्षिप्ते नवे नृतनेऽशकेऽशके छ्वा कान्त्यापेते त्यक्त आधुते समन्ततः कम्पिते नते नभ्रेऽत्र अरी चारु यथा स्याक्तथा न न तेपे। तेप एव ॥

> समजन्यायतोऽन्यान्गोसमजन्यायतोऽवयन् । समजन्यत होनारे समजन्यतयायतिः ॥ ११७ ॥

समजेति ॥ विष्णुर्गोसमजन्यायतो गोसमूहन्यायेनायत आगच्छतोऽन्याञ्शत्रूनवयज् जानन् समजिन संजातः । समजन्यतया समानरणतया अरेः शत्रोरायतिः फलमुत्तरं हीना क्षीणा समजन्यत कृता ॥

## लूनं खलीकृतं नैव कष्टं न द्विगुणीकृतम् । तथापि यानेशालेयक्षेत्राणि द्दिरे फलम् ॥ ११८॥

लूनमिति ॥ यद्यपि क्षेत्रं लूनं छिन्नम्, नैव खर्लाकृतमखर्लं खर्लं धान्यमर्दनभूमिः कृतम् । तथा कृष्टं कर्षणीकृतम्, नैव द्विगुणाकृतं द्विवीहितम् । तथापि यानेशालेयक्षे-त्राणि यानेशानां यानेश्वराणाम् आलेयानामालिमतां शत्रुणां क्षेत्राणि फर्लं दिदे ॥ यद्वा तथापि शालेयक्षेत्राणि शालिभवनक्षेत्राणि याने प्रयाणे फर्लं दिदे ॥

अमरः खचरश्रकमत्रसत्समनद्भ तम्।

कश्च पश्यञ्जगचक्रमत्र सत्समनद्भतम् ॥ ११९ ॥

(समपादयमकम्)

अमर इति ॥ कश्च कोऽपि अमरो देवः खचरो विद्याधरः अत्र सङ्कामे इतं तं प्रति-विष्णुम्, चक्रम् (सुदर्शनाभिधम्) अत्रसत् उद्देगमगच्छत् सत् समीचीनं सर्वक्षेत्ररहितम्, समनत् समुच्छ्वसत् समुह्रसत् जगचक्रम्, पश्यन् सन् समनद् संनद्धवान् । अपि तु न कोऽपि ॥

> येऽमी मायामयायामाः शार्क्तमारोप्य तैरयम् । शरैः शशार शूरोऽरीन्प्राप्य शैलमहागुहाः ॥ १२० ॥

येऽमी इति ॥ अयं शूरो विष्णुः शैलमहागुहाः पर्वतवृहत्कन्दरान् प्राप्य शार्क् धनुः आरोप्य येऽमी शरा मायामयायामाः मायानिर्माणदैर्घ्याः सन्ति, तैः शरेः अरीन् शशार हतवान् ॥

> कन्याहेमपुरो लेभे मायी यायात्र कातरे । शुद्धानपेतो यामायानयं यातोऽयमक्षत ॥ १२१ ॥

कन्येति ॥ माया मायावी अत्र रणे याया अतिशयेन गमनशीलः कातरे भीरी शुक्कानपेतोऽपरित्यक्तोऽयं शुभावहविधि यातः प्राप्तः विष्णुर्यो शुद्धिमायान् आगच्छन् सन् यं कातरम् अक्षत इतवान् स कन्याहेमपुरस्तनयासुवर्णपुराणि लेभे प्राप्तवान् ॥

> कमाशु न तयारेमे न्यायीच्यायन्क्षमातले । हेयानयामयाकारोमयापेतो यतोत्रपु ॥ १२२ ॥

(अर्धभ्रमगर्भश्लोकः)

कमिति ॥ न्यायी नीतिमान् हेयानयामयाकारो हेयस्य अनयस्यैवामयस्येवाकारो यस्य ताहक् हेयानां शत्रूणामानानां याममुपरमं विध्वंसं याति प्राप्नोतीवाकारो यस्य ताहग् हेयैः परित्याज्यैरानैः प्राणे यायते प्राप्यते ताहश्या अया मर्यादायां श्रियां कीर्ता-वाकारः कीर्स्यते बुधैः' इत्युक्तेः कीर्त्यां निर्वृत आकारो यस्य ताहग् वा, अमया न मया

लक्ष्म्या दारिखेण अपेतः परित्यक्तः यतो यमपर उद्यमी विष्णुः क्षमातले धरातले इत्सा दीस्या अत्रपु अलजं निःशङ्कं यथा स्यात्तथा आयन् आगच्छन् सन् कं पुरुषं तया लक्ष्म्या आरा शीघ्रम् न आरेभे । अपि तु सर्वमृत्सुकीकृतवान् ॥

> श्रीधीनीतिस्थितिप्रीतेरुद्धेतिरुचितोदिति । एषोऽजेषीद्विषो रोषै रुद्धेति रुचितोदिति ॥ १२३॥

(च्युतायोगवाहकण्ठ्यः समपादयमकः)

श्रीति ॥ श्रीधीनीतिस्थितित्रीतेः श्रिया धिया नीतेरानिन्यस्थितेश्व त्रीतेः चितो योग्य उद्घेतिरुत्खातशस्त्रः एष विष्णुः इत्युक्तप्रकारापेक्षया रुचितोदिति ईहितोदयं यथा स्यात्तथा रोषे रुद्धा संग्रय अदिति अखण्डं यथा स्यात्तथा द्विषः शत्रून् अजेषी-जितवान् ॥

श्रीतः सुरकुलं हीनमत्रासीदक्षमोहितम् ।

क्षात्रं तु वृत्ततः क्षिप्तमत्रासीदक्षमोहितम् ॥ १२४ ॥

(समपादयमकम्)

श्रीत इति ॥ सुरकुलं देवहन्दं श्रीतः श्रियाः सकाशाद्धीनं सदक्षमोहितम् अक्षेषु स्पर्शन-रसन-प्राण-चक्षु-श्रोत्रेन्द्रियेषु मोहितं तदीयव्यापारनिर्विवेकम् आसीत् संजा-तम् । विष्णोविम्तिमालोक्य लिजितमासीत् । तथा अत्र लोके तु क्षात्रं क्षत्रियसमूहो इत्तत आचरणात् क्षितं सदक्षमोहितं न विद्यते क्षमायाः पृथ्व्या उहितं वितर्कणं यस्य ताहक् सदत्रासीत् त्रस्तम् ॥

सर्वकर्मीणम्ध्वेज्ञं दूतमुद्यक्तविक्रमम् । प्रहित्याश्वमपि म्लेच्छस्रीराज्यं तमशुश्रुवत् ॥ १२५ ॥

सर्वेति ॥ सर्वकर्मीणं सर्वकार्यसमर्थम् उर्ध्वज्ञम् वज्ञानुकम् उद्युक्तविकमं समर्थविशिष्ट-पादम् आश्वमश्वसंबन्धिबलं (कर्त्त)सर्वकर्मीणम्, उर्ध्वज्ञम् उत्तरफलज्ञातारम्, उद्युक्तवि-क्रमं प्रयुक्तपराक्रमं द्तं प्रहित्य प्रेष्य तं विष्णुम् (प्रयोज्यकर्म) म्लेच्छक्षीराज्यं म्लेच्छानां क्षत्रियाणामेव स्त्रीणां स्त्रीभृतानां राज्यम् अपि अञ्चश्चवत् श्रावितवत् ॥

प्रजिच्युः पार्वतीयाश्च चामरं दन्तमौषधिम् ।

चित्तेन कार्मणेनापि द्विषन्तो न तमद्विषुः ॥ १२६ ॥

प्रजिच्युरिति ॥ पार्वतीयाः पर्वतोद्भवाश्वामरं दन्तम् औषधिम् प्रजिच्युः प्रेषितवन्तः । तथा कार्मणेन कर्मप्रयुक्तेन चित्तेन द्विषन्तोऽपि तं विष्णुं न अद्विषुः ॥

समयाचिकरे खेयं केऽरिमूलं यदम्बुधीन् । समया चिकरेखेयमलङ्ग्या सामवायिकैः ॥ १२७ ॥

(समपादयमकम्)

समयेति ॥ के अरयः समयाचित्रिरे कालयापनां कृतवन्तः । न केऽपि । यद्यस्मा-त्कारणात् अम्बुधीन् समया समीपे अरिमूलं शत्रुमूलं खेयं खननीयम् । युक्तमेततः । यत इयं चिकरेखा चत्रवर्तिमर्योदा सामवायिकैः सैनिकैरलङ्कथा ॥

> समयासीदसौ जन्यं समयासीदसौजन्यम् । समयासीदसौ जन्यं समयासीदसौ जन्यम् ॥ १२८ ॥ (पादसमोऽश्वप्लुतिर्भुरजबन्धः)

समेति ॥ समयासीत् संगतोऽयं ग्रुभावहिवधि ताहशासिना इन्धे दीप्तो भवतिः ताहक्, असौ विष्णुयेदि जन्यं रणं समयासीत् सम्यग्गतवान् तदा असौ जन्यममेत्री समयासीत् प्रयत्नविषयीकृतवान् । तथा जन्यं जनादनपेतम् असौ खङ्गे असौ प्राणे च जन्यमपवादं समया समीपम् आसीत् ॥

> व्यधादरीणां द्वीपेषु जयस्तम्भस्थितं व्यधात् । व्यधाद्वेलावने चैर्याद्दण्डोऽस्य मधु भव्यधात् ॥ १२९ ॥ (आद्यन्तयमकार्धः)

व्यधादिति ॥ अस्य विष्णोर्दण्डः सैन्यम् अरीणां शत्रृणां व्यधात्ताहनातो द्वीपेषु जय-स्तम्भस्थितिं व्यधात् कृप्तवान् । तथा भव्यधात् कल्याणधारकार् धेर्यार् वेलावने मधु मधुरसं व्यधादास्वादितवान् ॥

> इत्यादाय दिनैः कैश्चिद्दिशो दण्डधनं नृपः । सदयोध्यामतो रागाद्ययो द्वारवर्ता पुरीम् ॥ १३० ॥

इत्येति ॥ नृपो छक्ष्मण इत्येवंप्रकारेण कैथिहिनैदिशः मत्ममीचीनं दण्डधनमादाय गृहीत्वा अतः अति ताहशो विजृम्भमाणाद् रागात् प्रीतेद्द्रीरवतीं सुद्राराम् अयोध्यां पुरीं यया ॥ भारतीये—नृपः कृष्णोऽयोध्यां योद्धमशक्यां द्वारवतीं द्वारकां पुरीम् ॥

> वियोगे छघुमुत्तुङ्गमानीताशार्थमात्मजम् । सा तं मातेव संवोढुं मुदामान्त्यपि नाशकत् ॥ १३१॥

वियोग इति ॥ सा नगरी मुदा संतोषेण हर्षेण अमान्ती अवकाशमलभमाना अपि, तं नारायणम् । माता जननी वियोगे लघुम् (संयोगे) उत्तुह्म्, आनीताशार्थव्याहृताभिल-षितार्थम् आनीतदिग्दव्यम् आत्मजं पुत्रमिव संबोद्धं न अशकत् न शक्ता ॥

> अवाष्ट्रभञ्जनाश्चारुरोषाभिस्तं चम्ः पुरम् । अवाष्ट्र भञ्जनाश्चारुराज्ञया न तृणान्यपि ॥ १३२ ॥

अवाष्टिति ॥ जनाः प्रजास्तं विष्णुम्, चारुरोषाभिर्मनोहराशीर्वादैरवाष्ट्रभन्नवष्टन्धवन्तः

स्तुतवन्तः । तथा चम्ः सेना पुरम् अवाष्ट व्याप्तवती । तथा हणानि आज्ञया आदे-शेन भजना आमर्दनिक्रया न आरुर्गतवन्तः ॥

> प्रविश्य पुरमाराध्य चक्रमारुह्य विष्टरम् । परं मित्राणि देशाय नामुञ्जत्तदनुस्मृतिम् ॥ १३३ ॥

प्रविश्येति ॥ स विष्णुः पुरं प्रविश्य, चऋम् आराध्य प्रपूज्य, विष्टरमासनमारुह्य, परं केवलं देशाय देशं गन्तुं मिश्राणि अमुश्चत् प्रेषयामास । तदनुस्मृति मिश्रानुस्मरणं न अमुश्चत् त्यक्तवान् ॥

एकभुक्तिमछ्टियं च कुछोपकरणं हितम् । सामाधिकमसाधुं च राज्यभारं बभारं सः ॥ १३४॥

एकेति ॥ स नारायण एकमुक्तिमेकानुभवगोचरमेकस्य मुक्ती रक्षा यस्यत्येकच्छ-त्रम् । अलुव्धिम् अलोभं विमोहहानम् । कुलोपकरणं पृथ्वीलोपकरं वंशोपकारकम् अपि हितं सुखदम् । साम्रा मान्त्येन अधिकं सया लक्ष्म्या मया ज्ञानेन पत्रङ्गमन्त्रेण च अधिकम् । अपि । असाधुमचेतोरज्ञकमस्य विष्णाः साधुं मनोहरं राज्यभारं बमार् पुष्टिं नीतवान् ॥

> नानेष्टमहितादोहि स्वयं गैविसु भूपतिः । नानेष्ट स हिताऽदो हि स्थानं तीर्थान्तरात्परम् ॥ १३९॥ (विषमपादयमकम्)

नानेष्टेति ॥ नानेष्टसहिता विविधाभिरुपितयुक्ता हिता हितदायिनी गौर्भृमिः स्वय-मेव वसु द्रव्यम् अदोहि दुग्धा । सोऽसाँ भृपतिविष्णुरदो द्रव्यं तीर्थान्तरात् धर्मसमवाय-स्थानान्तरात् परमन्यत् स्थानं न अनेष्ट प्रापितवान् ॥

> स्वपुरग्रामतायत्तं वस्वदिक्षञ्जनं जनम् । स्वपुरग्रा मता यत्तं भूपास्तस्याधिकारिणः ॥ १३६ ॥ (विषमपादयमकम्)

स्वपुरेति ॥ अन्नाः प्रधानास्तस्य विष्णोर्मता इष्टा अधिकारिणो नियोगिनो भूपा यत् यस्मात्कारणात् तं जनं स्वपुः सुष्टु पान्ति स्म । (अतः) स्वपुरमामतायत्तमात्मनगर-मामसमृहाधीनं वसु द्रव्यम् अदिक्षन् दिष्टवन्तः ॥

> परस्परमपश्यन्तः सामन्ता दृहशुः प्रभुम् । नमन्तस्तं नवोत्थानं भानुं दृरस्थिता इव ॥ १३७॥

परस्पेति ॥ दूरित्यताः सामन्ताः परस्परम् अपश्यन्तः सन्तो नवोत्थानं नवप्राप्तं नवो॰ दयं भानुमिव तं प्रभुं नमन्तः सन्तो ददशः ॥ निजतो हि धराराधी सदा नाम रवी रुचा । वेधसा जनितो भूयो योगे वेगनयेन सन् ॥ १३८॥ सन्नयेन गवे गेयो यो भूतो निजसाधवे। चारुवीरमना दासधीराराधहितोऽजनि ॥ १३९॥ (प्रतिलोमानुलोमैकद्वैतम्)

निजेति ॥ वेधसा ब्रह्मणा सदा धराराघी धरां राध्यति भूमिवर्धको धरां राष्ट्रोति भूमिसंसिद्धिकारको रुचा कान्त्या रविः सूर्यः, सन् सज्जनो विष्णुर्भूयः पुनर्निजत आत्मीयेन वेगनयेन योगे समाधौ हि स्फुटं जनितोऽजनि नाम अहो ॥

सन्नयेनेति ॥ यः चारुवीरमनाश्चारुषु वीरेषु मनो यस्य ताद्दग् दासधीराराधिहतः दासानां भृत्यानां धीरं यथा स्यात्तथा आराध आराधनं सेवाकर्म हितो यस्य ताद्दग् अजिन संजातः । स विष्णुनिजसाधवे निजाः साधवो जाता यस्यास्तस्य, गवे भारत्ये सन्नयेन समीचीननीत्या गयः स्तुत्यो भृतः ॥

स्वपत्यं विधिनिग्राहं स्वपत्यन्तेऽकरोद्दिषाम् । आजिजीवाधि कृत्वा तमाजिजीवारवाहतम् ॥ १४० ॥

स्वपेति ॥ स नारायणः स्वपत्यन्ते स्वस्वामिसंनिधौ आत्मजनकसमक्षमेव द्विषां शत्रूणां विधिनिम्राहं विधानबन्धकं स्वपत्यं शोभनापत्यमाञ्चासंपादकं पुत्रमकरोदुत्पाद-यामास । तदपत्यमाजिजीवारवाहतमाजौ रणे जीवाया रवे अहतमित्वत्रं किंतु सोत्सवं तं विष्णुमिध स्वामिनं कृत्वा आजिजीव प्राणान्धारयित स्म तद्वियोगे प्राणोत्क्रमण-सृचिका स्वित्रता तस्याजायतेति भावः ॥

अमा रणं महामात्रेर्महाब्रह्मेरमारणम् । अध्यायन्कविभिः काव्यमध्यायं कर्म चाकरोत् ॥ १४१ ॥

अमेति ॥ स नारायणो महामात्रेः प्रधानैमित्रिभिरमा सहाध्यायन् परामृशन् रणं सङ्कामाख्यं महामात्रेमेहावयस्कैमेहाब्रह्मेहाद्विजेः । 'कुमहद्भण्यम्—' इति ब्रह्मण्यन् । सह परामृशन् अमारणं हिंसाभावरूपं माये छक्ष्म्यर्थ रणाभावरूपं वा महामात्रेबेहुद्रव्य-साध्येः किविभः सह परामृशन् काव्यमध्यायं काव्यस्य मध्यमयते तादशम् काव्यनिर्माण-रूपं कर्म अकरोत् । विमृश्येव सकछं कर्म कृतवान् नत्वविमृश्य । तथा चोक्तम्—'सहसा विद्धीत न कियामविवेकः परमापदां परम् । वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुङ्धाः स्वय-मेव संपदः ॥' इति ॥

अर्थानपेक्षानद्राक्षीत्काले करणमात्रिकान् । स पौरानङ्गहारांश्च नमत्क्रमकटीकरान् ॥ १४२ ॥ अर्थेति ॥ स विष्णुः काले यथोचितावसरे करणमात्रिकान् अधिकारिणोऽर्थान-पंक्षान् उत्कोचादिशुद्धान्, पौरान्नगरवासिनोऽङ्गहारान्नर्तकान् निःस्पृहान्, नम्रीभवच्चरण-नितम्बह्स्तान् अद्राक्षीत् ॥

> ततसारतमास्थासु सुभावानभितारधीः । धीरताभिनवाभासु सुस्थामा तरसातत ॥ १४३ ॥

> > (गतप्रत्यागतम्)

ततेति ॥ अभितारघीः अभिगतातारा घीर्यस्येति सकळशास्त्रग्सरसिकवुद्धः, सुस्यामा षळीयान् स विष्णुः घीरतानिनवाभासु निःक्षोभतरूणप्रतापासु ततसारतमास्यासु विस्तृ-तसारतमप्रतिज्ञासु सुभावान् सुष्टुपरिणामान् आतत विस्तृतवान् ॥

> क्षयलोभविरागहतवः प्रकृतीनामभवन्न यत्र यः । रिपुमध्यकृतास्य केवलं परवध्वः परकीयतां ययुः ॥ १४४॥

क्षयेति ॥ यत्र विष्णा राजनि सति प्रकृतीनां दुर्गधर्मकर्माध्यक्षसेनापतिपुरोहितमच्चिदैवज्ञलक्षणानां क्षयलेभविरागहेतवः क्षयो बलाभावः, लोभः सर्वपदार्थेषु स्पृहा व्यामोहो वा, विरागोऽनुरागाभावः, त एव हेतवो न अभवन् । क्षीणा हि प्रकृतिरिकेचित्करा जायते पर्ति प्रसते लुद्धाहिरपत्यमिव, विरक्ता राज्यसमापनाय जायते इति ।
एतेन राजनि प्रकृतिस्वाधीनता कथिता । तथा यो विष्णृ रिपुं शत्रुम् अध्यक्कत स्वाधीनीकृतवान् । केवलम् अस्य विष्णोः परवध्वः शत्रुनार्यः परकीयतां पराधीनतां ययुः, तरपतीनां मृतत्वात्कारागृहपतितत्वाद्वा । अन्ये तु केऽपि न पराधीना बम्बुः ॥ वैतालीयं छन्दः ॥

चम्वाजिस्थिरया धरानमननिश्चिन्तस्थितोऽनश्चरनप्रज्ञानस्थिति कर्मजातमवनिस्वामी सुखानां कृते ।
मत्वामा सचिवैरिहत्यमवसि स्थानं सतामर्चितौ।
तो जैनौ चरणौ प्रजाशमकृतौ रत्यास्तुतेन्द्रस्तुतौ ॥ १४९ ॥

चम्बेति ॥ आजिस्थिरया सङ्कामिस्थिरया चम्वा सेनया धरानमननिश्चिन्तस्थितो मेदिन्या नमनेन प्रद्वीभवनेन पूर्व निश्चिन्तः पश्चात्स्थितो अवनिस्वामी भूपतिर्विष्णुः प्रज्ञानिस्थिति प्रकृष्टज्ञानेन स्थितिथेव तादशं कर्मजातं कार्यसमृहम्, अनः प्राणनं सोह्यासं यथा भविति तथा चरत्रनुभवन् सन् सचिवैरमात्यैः अमा सह मत्वा विमृह्य सुखानां कृते करणाय, इहत्यमिहलोकोद्धवम्, अवसि न वासयित तच्छीलम् । संज्ञापूर्वकत्वाव वृद्धिः । 'वस स्नेहच्छेदापहरणपु' । अक्षयं सतां सत्पुरुषाणां स्थानमास्पदम् आश्रयणीयं सतां सत्पुरुषाणाम् अचितौ पूजितौ । 'मतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्च' इति वर्तमाने क्तप्रत्यये तत्कर्तिरे 'क्तस्य च वर्तमाने' इति पष्टी । सतामित्यस्य मध्यमणिन्यायेनोभयत्र संबन्धः । प्रजान

शमकृती प्रजानां शमं कुरुतस्तथोक्ती इन्द्रस्तुतो तो लोकप्रतीतो जैनी जिनदेवसंब-निधनो, चरणो रत्या प्रीत्या अस्तुत स्तुति कृतवान् ॥ शार्वृलविकीडितं छन्दः ॥

नीत्या यो गुरुणा दिशो दशरथेनोपात्तत्रात्रन्दनः श्रीदेव्या वसुदेवतः प्रतिजगन्यायस्य मार्गे स्थितः । तस्य स्थायिधनंजयस्य कृतितः प्रादुष्पदुचैर्यशो गाम्भीर्यादिगुणापनोदविधिनेवाम्भोनिधीं छङ्कते ॥ १४६॥

इति श्रीधनंजयकविविरचिते धनंजयाङ्के द्विसंधानकाव्ये राघवयादवपाण्डवानां निष्क-ण्टकराज्यप्राप्तिवर्णनो नामाष्टादशः सर्गः ॥

नीत्येति ॥ यो नन्दनः पुत्रो गुरुणा पित्रा दशस्थेन सह प्रतिजगत् प्रतिलोकम् अन्वतः पालयतो न्यायस्य वसुद्दे द्रव्यदाति मार्गे स्थितः मन् श्रीदेव्या श्रिया दीव्यति विलस्ति तादशा नीत्या दिश उपात्तवान् पृहीतवान् स्वाधीनीकृतवान् तस्य लक्ष्मणस्य स्थान्यान्यस्थरधनं यशः जयस्य कृतितः करणात् प्रादुष्यतः प्रचुरीभवत् उचैरतिशयेन गामभीन्यादिगुणानामन्यत्रप्रकाशनविधानेनेव तेषामपनोदाय द्रीकरणाय अन्यस्य तादशगुणवतो मार्गणविधानेनेव वा अम्भोनिधीन्ससुद्रान् लङ्कते । आभूमण्डलव्यापि तस्य यश इति भावः ॥ भारतीयपक्षे—यः वसुदेवतः प्रति वसुदेवप्रकितिधिः श्रीदेव्या शोभया लक्ष्म्या नन्दनः समृद्धो जगन्त्यायस्य लोकनीतेमीर्गे स्थितः सन् नीत्या गुरुणा महता रथेन च दश दिश उपात्तवान् । तस्य श्रीकृष्णस्य स्थायि स्थितं धनंजयस्यार्जुनस्य कृतितः कर्मणः [तत्सहायेनवार्जुनस्य दुःखनिष्टनः] प्रादुष्यत् प्रचुरीभवत् यशः इत्यादि समानम् ॥ प्रन्थकर्लपक्षे—यः श्रीदेव्या मातुनन्दनः पुत्रो वसुदेवतः प्रति वसुदेवस्य पितुः प्रतिनिधिः । जगन्यायेऽस्य लोकनीतेमीर्गे स्थितः सन् गुरुणा दशरयेन । [हेतौ तृतीया ।] नीत्या नीतेदिश उपदेशान् उपात्तवान् । तस्य धनंजयस्य कृतेतः कृतितः काव्यकरणतः प्रादुष्यतः स्थायि यशः । अन्यत् सिद्धम् ॥

इति श्रीमधुरातः पश्चिमे पुण्करतः पूर्वे अवन्तिकात उत्तरे कुरुक्षेत्रतो दक्षिणे मध्यरेखातोऽर्धपट्यने देशे सकलनगरातिशोभिनि जयनगरे वास्तब्येन श्री-मन्महाराजाधिराजश्रीसवाईरामसिंहप्रतिष्ठापितश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीसवाईमाध्य-सिंहजीप्रतिपाल्यमानजयनगरीयसंस्कृतपाठशालास्थत्रयोदशाध्यापकान्तगततामापन्त्रेन दाधीचवर्थकौत्सगोत्रकुद्दालोपनामकपण्डितवर्थश्रीराधारुष्णात्मजसाहेवरामान्त्रमजानन्तरामात्मजङोटीलालात्मजवद्रीनाथेन विनयचन्द्रान्तेवासिने-मिचन्द्रोपकिल्पतप्राचीनपद्कौमदीनामकदीकातो एहीतसारायां दिसंधान-व्याख्यायां राधवपाण्डवयावानां विरिद्धानम्बर्धाकातो एहीतसारायां दिसंधान-व्याख्यायां राधवपाण्डवयावानां विरिद्धानम्बर्धाकातो नामाधादशः सर्गः